प्रकाशक— वैज्ञनाथ केंडिया ग्रेपाइटर हिन्दी पुस्तक एजेन्सी २२६, हरिसन रोड, क्लक्स

4

मुदक— किशोरीलाल केडिया "विषक् वेस" 1, सरकार लेन, कलकता

#### प्रकाशकका निवेदन ।

#### —<del>⇔</del>3@e÷—-

आजकल देवा जाता है कि चहुतसे हिन्दुओंको अपने धर्मकी वार्तोका कुछ भी बान नहीं है। इसका कारण धार्मिक शिक्षा और उपलेशका कानव है। इसे दूर करणेके असि-प्रायसे यह पुस्तक हमने हिन्दू-महास्त्रमाके विशिष्ट सालांके आप्ता है। इसका प्राय आधार तो बार्ता हिन्दू-विश्वविद्यालयके मुख्याभिष्ठाता पं० बानन्द शंकर यापू प्राय हो हो हो है। इसका प्राय आधार तो कारों हिन्दू-विश्वविद्यालयके मुख्याभिष्ठाता पं० बानन्द शंकर यापू मह प्रवा कि हो हिन्दू-विश्वविद्यालयके मी वालांगी है। स्वाया है इससे यहाँ आरी प्रविद्यो पूर्ति होगी, नर्योंके धार्मिक हानके अमावके कारण ही हिन्दू-नाति छिन्नसिन्न होती चली जा नहीं है। और यह इसी उद्देश्यी छोपी गई है कि जिलमें यह पुस्तक सर्वधाआरणके पासतक पहुं व छक, इसीटिन्टे पूछना सूच्य भी जागतमात्र हो स्वा गया है। आहा। है कि वर्षसाधारणके पासतक पहुं व छक, इसीटिन्टे पूछना सुच्य भी जागतमात्र हो स्वा गया है। आहा। है कि वर्षसाधारण किन्दु-नंगिकर्स, तिसके समानाधार संहेप्पर कोचे विषे देश साहा प्रविद्यालय सिल्क्ष्मी ।

#### समान जाति :

समी मनुष्य जो एक जिल्के हैं वे इस जातिके नाममें संग-दित हो सकते हैं। हिन्दू-जनताके संगठनके लिये वह आधार है।सभी हिन्दू, चाहें बौद्ध हों, सिन्छ हों, जैन हों, आर्य्यसमाजी हाँ, सनातती हाँ, एक जाविके मनुष्य हैं। सनका जन्मस्थान हिन्दुस्थान है। समीके पूर्वज एक हैं। इनमेंसे कोई वाहरसे नहीं आया है और किसीकी वंश-परम्परा विदेशी नहीं है। 'महर्पयः सत पूर्वे बत्यारो मनवस्था'' से लेकर हरिश्चन्द्र और राम, श्रीकृष्ण और गौतमबुद्ध, श्रीश्चनमाचार्य्य और श्रीशंकरा-चार्य, श्रीरामानुजाचार्य्य और श्रीनानक देव, विक्रमादित्य और शालिवाहन, शिवाजी और गुरुगोविन्द्र आदि समी हिन्दू वे और सब हिन्दू उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार सवकी एक जाति है और इसकी रक्षके लिये सव एक हो सकते हैं। संगठनका दूचरा आधार है

#### समान धर्म।

हिन्दु-जातिका समान धर्म है और वही हिन्दु-धर्म है। हिन्दु-जॉर्से इस समय कई साम्प्रदायिक धर्म है, पर सबके सिद्धान्त एक हैं। जिन्दु इस जाज साम्प्रदायिक धर्म समक्ति हैं वास्तवमें हिन्दू-धर्मसे स्वतन्त्र वे कोई मिल धर्म नहीं है। जिन महापुर्व्योग के नामपर ये साम्प्रदायिक धर्म चले हैं उन्होंने सर्व कोई अल्पान धर्म चलाना नहीं चाहा था। हिन्दू-धर्मके जो सबेमान्य अपना धर्म चलाना नहीं चाहा था। हिन्दू-धर्मके जो सबेमान्य सिद्धान्त है और उनके अनुकूल जो आवरण है वह जय जब कृषित हुए हैं नव तव महात्माओंने अवतीर्ण हो उन्हें सुआरा है और अपने युगके धनुसार हिन्दु-धर्मक अपन घर्मक सिद्धान्ति हो है कि हिन्दु-धर्मके आत जिन्नने भी सम्प्रदाय है उनके सिद्धानोंके विरोध

नहीं है। हिन्दुओंमें तीन चौथाई सनातनियोंकी संख्या है आर सवका धर्म हर प्रकारसे एक हैं, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता । आर्य-समाजियोंका घर्म भी वही है जो सनातनियोंका, इसे खर्य यार्च्य-समाजी भी मानते हैं। दोनोंका धर्म वैदिक धर्म है। अब रह गये जैनी और बौद्ध। साधारणतः यह धारणा है कि ये दोनों धर्म अवैदिक हैं, अतएव ये दिन्दु-धर्मसे सिस हैं। पर वास्तवमें यह भूल है। यह इन घर्मीके उन्नतिकालकी अवस्था जातने और उनके धार्मिक अन्धोंके पढ़नेसे ही मालम हो जायगा कि उनके धार्मिक सिद्धान्त भी वे ही हैं जो वैदिक हिन्दुओंके। चेदने "अहिंसा परमोधर्मः" माना है। इनका भी अहिंसा परम धर्म: है। फिर इनका धर्म वेदविरुद्ध कैसे कहा जा सकता है ? सच बात तो यह है कि इन्होंने वेदोंकी निन्दा नहीं की थी। वेदके नाममें जो अधर्म हो रहा या उसकी निन्दा की थी। बुद्धको सभी हिन्दू अवतार मानते हैं। परम कृष्णुसक जयदेवने भक्तिपूर्ण मधुर रागमें गाया है—

निन्द्सि यष्टविषेदह्द ध्रुतिजातम्।
सदय—इदय—दिर्णत पशुघातम्।
केशव धृत बुद्धि शरीर, जय जगदीश हरे।
सभी हिन्दू शुद्धकी सक्ति इसी प्रकार करते हैं। बुद्धने वेदाहाके
वहाने होनेवाळी पशुहत्या और अन्य धार्मिक अंग्रेरोंकी निन्दा
सी यी वेदकी नहीं, वेदयमंकी नहीं। बौद्ध-वर्म हिन्दूधमंसे
मिन्न नहीं है। इसके वाद सिक्क-वर्म है। आज यह हिन्दूधमंसे

ब्रत्य सप्तमा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति हिन्दूधर्मकी रक्षाके न्द्रिये ही हुई थी। खालसाके स्वापक गुरु गोविन्हसिंहकी सफल जगतमें खालसा पंथ गाजे।

यहे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे॥ याणी सिवल-सम्प्रदायका उद्देश्य वतलानेके लिये पर्व्याप्त है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि किसी धर्माचार्यकी इच्छा शहरा स्थायी सम्प्रदाय स्थापित करनेकी नहीं थी, सभी हिन्दू-धर्मकी रक्षा चाहते थे। पर अब ये सम्प्रहाय रुखायी हो गये है। उपासनाके मार्गमें उनमें कुछ विभिन्नता है। पर इन सम्बदायोंको एकता शाज भी उथोंकी त्यों है। सभी सम्बदाय वक ईश्वरको मानने हैं। सभी सम्प्रदाय प्रणयवाचक 🕉 की उपासना करते हैं। सभी "आचारप्रभवो धर्मः" का सिद्धान्त मानते हैं। इंसाई या मुसलमान-धर्मकी तरह केवल सिक्स,बीझ या सनातनी होनेको हो वे मुक्तिका मार्ग नहीं समभते। सभी हिन्दु-नन्द्रदायोंका यह विश्वास है कि उपासनाका यही एक मार्ग नहीं है किसे इन करते हैं "आकाशात पतितं तीयं यथा गच्छति सामनं । सर्व्यदेवनमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ॥" के विज्ञान्त्रोंको सभी मानते हैं। सबका पुनर्जनमके सिद्धान्तमें विष्याम है, सभी कांपालके कावल है। आत्माके अमरत्वपर मदका विज्ञाम हैं। इसके सिया अन्य कितने समान सिद्धान्त है। ये निदान नव मध्यश्योंके हैं। ये हिन्दू-धर्मके सिद्धान्त है। ये जिस्तो अन्य धानेके सिद्धान्त नहीं है। यह हिस्दु-

सम्प्रदायोंकी बाँस समान हिन्दू-धर्मकी निशेषता है। इसकी रक्षा करना सभी सम्प्रदायोंका कर्त्तन्य है। हिन्दू जातिका कर्त्तन्य है। इसल्लिये इस धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू संगठित हो सकते हैं। तीसरा बाधार

## समान जन्मभूमि 💛 🕬

है। सभी हिन्दू सम्प्रदायों को जनमूमि भारत है। यही इनका जासस्थान है, यहाँ इनके पूर्वज और धर्म संस्थापक बत्यक्ष हुए हैं। इसिल्ये आसेतुहिमाचल और सिन्धु नदीसे बंगसागर क्र यह समप्र हिन्दु जातिका अवव्ह और पवित्रतम तीर्थस्थान है। यह जनमूमि भरवेक हिन्दु के "खगांदिपगरीयसी" हैं। असके विवयम "भ्रम्यास्तुत भारतभूमिमागे" को घारणा है, वह भारतभूमि प्रत्येक हिन्दु की जनभूमि और धर्मभूमि हैं। असकी रहाके लिये सब हिन्दू पक हो सकते हैं। इसके सिवा समान संस्कृति और समान इतिहास भी संगठनके आधार हैं। हिन्दु जातिकी संस्कृति प्रत्येक हिन्दु सम्प्रदायकी संस्कृति है और भारतितहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति और उस इतिहासका गौरव रक्षमा हिन्दु सम्प्रदायकी संस्कृति है और भारतितहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति और उस इतिहासका गौरव रक्षमा हिन्दु सम्प्रदायकी संस्कृति है और भारतितहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति और उस इतिहासका गौरव रक्षमा हिन्दु सम्प्रताय कर्मल्य है। संगठनका एक आधार

#### समान भाषा

भी है और यह एक चहुत मजबूत आचार है। पहले सभी रहरदुओंकी भाषा एक थी, सिचकी भाषा संस्कृत थी, पर अब सवकी भाषा एक नहीं है। अब ब्रांतिक भाषाएँ है। पर इन भाषावाँके मूलमें आज भी संस्कृत माषा है। जितनी प्रांतिक भाषाएँ हैं सबका साहित्य संस्कृत-साहित्यके प्रभावसे ओत-प्रोत है। दक्षिणात्यको भाषा तामिल और तेलम् है पर संस्कृत-साहित्यका वहां भी पूरा प्रभाव है। सबके उदाहरण और रूपफोंमें रामायण और महाभारतको कथाओं और घटनाओंका पर्णन पाया जाता है। सिक्खोंको छोड़कर सबके धर्ममन्थ संस्कृत प्रारुतमें हैं। इस प्रकार माषाको भीतरी एकता है पर बाहरी एकता नहीं है। यह एकता स्थापित करनी होगी। एक राष्ट्रभाषा बनानी होगी जिसके लिये पर्यान आधार है। संग-टनका अन्तिम पर वर्तमान युगों कथसे महत्वका आधार समान राजनीतिक स्थार्थ भी है।

—प्रकाश्क



## अनुक्रमणिका

| विषय                                        | पृष्ठ संख्य |
|---------------------------------------------|-------------|
| हिन्दू ( आर्य ) धर्म                        |             |
| हिन्द्धमंके शास्त्र                         | 17.0        |
| विश्वामित्र और निव्यां                      |             |
| चक ही परमाहमाके अनेक नाम                    | 1. 51       |
| जनक राजाकी सभा                              | . 51        |
| गौतम्बुद्ध और ब्राह्मण                      | . 50        |
| सूत पौराणिक                                 | R           |
| शंकराचार्य और महद्दन मिश्र                  | . 53        |
| रामानन्द् और उनके शिष्य                     | . 44        |
| इंड्रवर सर्वशक्तिमान है                     | . 20        |
| सारे पदार्थ ईश्वरके ही कप हैं               | · 154       |
| ईएवरकी सत्ता जगत्के भोतर और बाहर है         | **          |
| र्षश्वर देखतेमें नहीं आता पर वह अनुभवगम्य   | ाही ' हैं।  |
| र्श्वर एक वा अनेक हैं                       | 85          |
| र्तेतीस करोड़ देवता                         | 83          |
| त्रिमृत्ति—ब्रह्मा, विष्णु और स्द्र ( शिव ) | 8¢          |
| गणपति भौर माता                              | 88          |
| अवतार .                                     | 98          |
| राम और कृष्ण                                | લ્લ         |
| चार पुरुषार्थ                               | .∉∘         |
| चार वर्ण (१)                                | 43          |
| चार वर्ण (२)                                |             |
| चार आध्रम                                   | 98          |
|                                             |             |

| L                              |              |
|--------------------------------|--------------|
| विषय                           | पृष्ठ-संख्या |
| संस्कार (१) उपनयन              | 66           |
| विवाद                          | . 60         |
| पञ्च महायज्ञ .                 | ૮૨           |
| প্লান্ত                        | 35           |
| व्रत उत्संघ और यात्रा          | 33           |
| सामान्य धर्मे                  | 83           |
| आत्म (१)                       | 2.5          |
| आत्मा (२)                      | १०२          |
| जीवाहमा और परमाहमा (१)         | 704          |
| जीवात्मा और परमात्मा (२)       | 308          |
| कर्म और पुनर्जन्म              | 555          |
| :खर्ग और नरक                   | ११५          |
| . मुक्ति                       | <b>१</b> १६  |
| मुक्तिके साधन                  | १२२          |
| षद् दर्शन                      | <b>१२</b> %  |
| वैन तीर्थं कर                  | 8.48         |
| ऋषभदेव और महावीर स्वामी        | १३६          |
| जैनवर्मका मुख्य वपदेश 😁 📑      | १३८          |
| . जैन व्रत, सामयिक, प्रतिक्रमण | . १४१        |
| जैन वस्थ और मोक्ष              | १४४          |
| गौतमबुद्ध                      | १४५          |
| गौतमबुद्धका मुख्य उपदेश        | १५१          |
| मृत्युका राज्य                 | १६१          |
| अविरोध                         | १६५          |





गुरु नानक

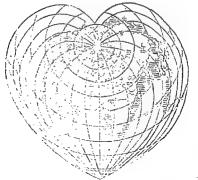

AND SET WATER

# हिन्दू वर्म प्रवेशिका

#### [ ? ]

## हिन्दू (आर्थ)धर्म

हिन्दू (आर्य) घर्म वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसका उक्षण इस प्रकार है:—

वतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धः स धर्मः ।

अर्थ—जिल्ल विधिते दोनों कोकोंसे सुख आह हो, मजुष्य इस छोकमें जिल मार्गाले शारीरिक, मार्गालिक और लामाजिक सुखसमृद्धिके ओगोंको प्राठ कर खके और जिल विधित्ते परछो-कमें वाधा पहुंचानेगाछे कमों का त्याग कर खके वही धमें है, जो लोक परछोक होगोंमें करवाणका देनेगाला हो वही धमें है। धमेकी विस्तृत न्याच्या श्रीमान् पंडित बाल्मेणावर तिलकहत् गीतारहस्यमें की गई है, जिसका मार्गार्थ वहां कहा जाता है।

**धारणादमीमत्याहुः घर्मेण निष्**ताः प्रचाः

जिसके विना संसार कह ने सके स्थिर न यह सके और को [छनी और छोकोंको धारण करता हो, जिससे सबे कुछ नियम-ह्न रहे और जिससे जनताको पृद्धि हो वही घर्म है और जो सके विपरीत है जा इससे चिंपरीत फछ पैदा करता है चह धर्म हीं है, अपने हैं। पूछा, "वालको! इस कथासे तुम क्या समझे ?" वालकों में से वसन्तलालने उत्तर दिया, "ईज़न ही सर्वकृतिकामन है, श्रीम, बायु श्रादि इस सम्तुमें जो जो वलवान, पहार्थ्य देख पड़ते हैं, वे सर्व इंट्रकरहोको शक्ति अपना अपना काम करते हैं।"

गुडजी—ठीक, बडो अब किसीको और कुछ पृछमा है ? मतिहास—गुडजी महाराज ! ये सब पदार्थ किसमेंसे उटपत्र हुए होंगे ?

गुरुजी--नुम्हारा संवाल अच्छा है, किन्तु उसके जवाय देनेके लिये काफी समय नहीं रहा, इसलिये इस सवालको हम कल के सकेंगे।

कारांप्यीत=द्यार हैं। जावा । महिमा=महत्व । दमा=हत्व विद्वमें देखाई देवेवाकी ईश्वरको सुन्दर शक्ति । सुटि-सी-व्येच-पृतिकी सुन्दरता, कुरतको सुवी । सर्म-तिकाण-कर्मका उपदेश । देव-क्याकती दुर्द ह्वरको शक्ति । वक्ष=मजुज्य भार देवताओं के थायह द्वरेके कांव ।

## [ 99 ]

सारे पदार्थ ईश्वरके ही रूप हैं

धाज एंक बढ़े वर्रमदके वृक्षके गोचे धार्मके ग्रिप्तणके लिये कक्षा वैठी है। प्राचीन कालमें जब ऋषि लोग आक्षम बनाकर रहेंते और सेकड़ों बिवार्थियोंको अपने आक्रममें बचाते, पालते मारके माने जानेमें बहुत ही सुविधारों मिस्ती हैं। इसकारण प्राचीन कारुमें निश्योंके प्रदेशमें मनुष्याने वसकर व्यक्ता सुधार और उम्रति की। वर्षांत स्थापार, शिल्य-करा, साहित्य, कुटुम्ब, राज्यधर्म "आदि" विधा किन जिन वालोंमें सम्य मनुष्य बहुकी मनुष्योंकी अपेक्षा वहें बहे हैं, इन सब वालोंका इन्हीं निश्योंके प्रदेशमें विकास हला।

इनमेंसे पहले दो प्रदेशोंमें आर्थधर्म और हरेक तरहके प्राचीन सुधार मए हो गये । जमीद खोदनेपर उसमेंसे वासन, हथियार. मझरांकित ईंटे इत्यादि पदार्थ निकलते हैं जिनके माधारफर घटांकी सभ्यताके विषयमें हम बहुत कुछ जानते हैं। किन्तु सिन्धु और गङ्गा वसुनाके ध्रदेशमें वसे हुए. छोगोंने वैसी कुलकें रचीं वैसी नाहल और युक्ते टिल-टाइप्रिलके प्रदेशमें, जो निश्न, , आसीरिया, काल्दीया और वेदीलोनियाके नामसे विस्थात हैं, वसनेवासे स्रोगोंने नहीं रचीं ।हो-शांग-हो और यांग-से क्यांग-का तीलरा प्रदेश जो चीन देश कहलाता है, उसकी सम्यता शभी वर्तमान है। फिन्तु इस देशके छोगोंने भी चङ्गा-चसुनाके प्रदेशमें उत्पन्त 💯 धर्मको ही स्वीकार किया है। कास्प्यिन सरोवरं और उसके बासपासकी विद्योंके:किनारोंपर बसी <u>इर्</u> प्राचीत सम्य प्रश्ना वार्वजातिके नामसे कही जाती है। यह बाति बहुत पुराने समयसे श्रीस, रोम, ईरान (बार्यन) हिन्दुस्वान और जुदी जुदी जगहोंमें फीडी हुई थी। यह नार्थ-प्रदा सिन्सु नदीके किनारे वसी। वहांसे बङ्गा-धसुनाके प्रदेशमें 💵 वार्य लोगोंने जो धर्म के लाया कही दक्षिण हिन्तुस्थानमें के ला।

#### हिन्दुस्थान ( आर्यावर्त्त )

हिन्दूर्ध्यम्को माननेवाछ प्राचीन कालमें आर्य वोले जाते थे। इसीलिये इनका देश आर्यावर्च कहलाता था। यही आर्य लोग शने: शनै: विदेशियोंझरा हिन्दू कहलाने लगे, पर्व इनका देश भी हिन्दुस्थान कहलाने लगा। इसी हिन्दुस्थान देशको दिखा-के लिये इस पुलाकके प्रारम्भमें एण्यीका नकशा विया गया है।

बालको ! इस पृथ्वीके नकरोपर नजर डालो । अपने इस परिायाखर्डमें और नहां परिायासे मिक्रका मिलता है उस कोनेमें तुन्हें कितनी हो बड़ी बड़ी नहियां देखनेमें आती हैं । (१) एक यह नाहल है (२) इसके पास ये दूखरी दो—युक्त दिस और टाइ-मिल हैं (३) परिायाके सामने मानमें दो निवध हो-आंग-हो और बांग-से कवांग हैं (४) बीचमें बासू और सर व्रिया, और इनके पास कारियमक स्वीवर ज्या वाल्या और उर्दल नहीं हैं (५) बहांसे चलकर हिन्दुस्थान (आयोंक्ये) में आनेपर हिन्दु, जङ्गा, यहुना और नमेदा हैं और इन्हें उल्लंधन कर इहिर-पास गोदाचरी, कृष्णा और कानेदी हैं ।

#### हिन्दुस्थानकी प्राकृतिक महिमा

मदीके किमारे अवाज और घास चारे बच्छे हुआ करते हैं। डोरोंके पीनेके लिये पानी भी खुव होता है, और यदि छोटी छोटी नार्चे बनाना आता हो तो जलके मार्गसे सुसाफ़िरो करने और

स्त्र कास्पियन सरोवर-कास्प्रमुशीनके नामसे 'कास्प्रम् सरोवर' नाम पदा । कास्प्रमुख्य सप्त्रेच ही कास्प्रियन है ।

आज तो हिन्दू-घर्म प्या है, वह घर्म कहां उत्पव हुआ और कहां कहां परें हा, और वह कितना पुराना है,इत्यादि वातोंको याद रखोंने तो वर्णात होगा।

कला≔हुनरः। सिदान्तः=निर्णतः। निकास=उन्नतिः। अप्तिहानाः बाहुति=धत्रः होमः। पर्यारः=काकां

#### [·२] हिन्दुधर्मके शास्त्र

पालको ! पट्योज्यसको समस्ता, उसका सत्त्व और उसके इच्छानुसार काम फरना, तथा इस मांति अपने और सबके सीवनका कर्र्याण करना, इसका ताम धर्म हैं ! इस सम्मन्धर्में हिन्दुस्थानमें बहुठ प्राचीन कालते तो पुस्तकें लिखी गई हैं वे विन्दु-समेके शास्त्र फहलाते हैं । अर्थात जिन पुस्तकोंमें गाडाके वा झानके क्यत हैं, वे ही 'शाक' हैं।

इस चारक्षंत्र वहुँ कौन कौन विभाग हैं और वे स्तिहास्में किस कमसे उरपन हुए हैं, इस विषयमें कुछ जानवा बाहिये। जैसे कछ हिन्दु-कोंके मुगांठकी आकोचना की गयी थी पैसे बी आज हिन्दू-कांके हतिहासका विष्टुपन कराया जानवा। इस इतिहासमें हर शास्त्रोंके विचि-स्वेतन्त्रे कहिन प्रश्न हैकर में तुन्तें हैरान नहीं करू था।

(१) हिन्दू धर्मके सव शास्त्रोंका मूळगणम शास्त्र-

हमारा यह मतं निःसन्देह ठीक है कि पृथ्वीपर फैले हुए धर्मोमें सिल्यु और गङ्गा नदीके म्रदेशमें विकसित हुआ धर्म, जिसे हिन्दू-धर्म कहते हैं, जितना पुराना है उतना पुराना और कोई धर्म नहीं । इससे और मो महत्यको बात यह है कि इस धर्मका प्रेमाच प्राचीन कालमें हिन्दुस्थानके वाहर पश्चिममें मिश्र और यूरोपतक और उत्तरपूर्वमें निम्यत, चीन और आपानतक, वहिलपपूर्वमें लड्डू, ब्रह्मदेश, सुमाणा, जावाके टापुलांतक हुआ थां। इस धर्मको हम इसके मूलं उत्पत्ति-स्थान सिन्धुके आधारपर "हिन्दू-धर्म" कहते हैं।

इस धर्मकी प्राचीन पुस्तकं, जो हजारों वर्ष पहलेकी हैं, आज विद्यमान हैं और धर्धाप इस धर्मके आकारमें देशकालके अञ्चलार बढ़े फैरफार हुए हैं तथापि इसके मूल तत्व अवतक विद्यमान हैं। सिन्दु और गङ्गाफे किनारे वसतेवाले प्राचीन आर्यों ने जो. परमात्माके विचयंगें सिद्धान्त स्थिर किये हैं, वे ही सिद्धान्त हिंग्यू लोगं अवतक मानते हैं, और जैसे वे सूर्यके सामने देख उसके तेंकमें परमात्माका ध्याम करते, उसकी स्तुति करते और अग्निहारा आहुति देवे थे तद्युसार आजकलके हिन्दू भी करते हैं।

ऐसे प्राचीन 'कालसे चले आते हुए धर्मका सहर हरेक हिन्दू वालकको जानना उचित है।मैं उसे सरळ रोतिसे समंभानिकी चेटा करू गा किन्तु यदि कोई नवीन बात जानना हो तो उस विषयमें मन लगाना पड़ता है और बुद्धिसे भी काम लेना एड़ता है, इसलियें-मुंब्हे आशा है कि तुम मी ऐसा ही करोंगे। (२) इस समयके प्रधात जो प्राचीन स्थियोंने सुना या बोर स्वको सुनाया था उस विषयों नवे स्थियोंने विचार आरम्भ किया । अन्दिन प्राचीन शानका स्वरण कर वये प्रम्य रहे। ये सम्य 'स्युचि' क्योत समरण किया हुना शान कहलाते हैं। इसमें पंत्राहसारमंग्यी विचारको कोड़ पुत्रा नी रितिरचात स्व से और वे किस रीतिसे पाक्य किये जाते थे, हरपादि विषयोंनी आलोचवा है। शुदे जुदे स्वियंकि कुलीन स्पृतियांनी छोटी जोड़ी युक्तों के स्वी हैं और उनपरसे (अनु, सुनु, वाहवलक्य इस्पादि) गई बड़े प्रमण वनाचे वये हैं। सहामारक, रामायण बौर पुराणीकी इस विध्यक्ती वालांगे हैं अनवपद उनकी सी स्वितिमें निगाती है।

(2) हस समयके वाद जब हस तयाकी पुस्तके बहुत हो मर्यों तब इन सम्मेरी धर्म-सम्मन्धी क्या सार निकतना है, यह बंतकोनेवाले अवार्य हुए । उनके बड़े अन्य 'आप्य' कहे जाते हैं। ऐसी साध्य कानेवालीमें सुक्य शंकराबार्य, रामानुजाबार्य और बक्तमाबार्य इसिणं हिन्दुस्थानमें क्रमो थे।

(७) अंग्रजी संतर् सामुजानि हैग्रकी प्रवक्ति प्राचीर परिषयः विवयक हान और मस्तिके पद वारो, धार्र और भीतिका वर्षेश्र किया। यह सम्तीकी वाणी हिन्दू-कांके शास्त्रीमें गिनवैषोध्य है। कारण वह कि बहुतसे हिन्दू-इसे इसी माक्से पहुंते हैं और

अप्रान्त कारतह है: --वड़, यह, महाग्य, कार्य, लिय, परव, महावन्त्र, किय, जिल्ल, परव, व्यक्ति, व्यक्ति, क्रिय, जिल्ल, कारव, व्यक्ति, व्यक

भेद' (वर्यात् धर्मसम्बन्धां झानको पुत्तक) है। वेदको 'श्रृति' सुना हुआ झान भो कहते हैं। कारण यह कि झान ऋषियोंने साक्षात् परमारमाने पाससे सुना या, याने उन ऋषि-मुनियोंके विर्माह अन्तःकरणमें परमारमानी ओरसे अलीकिक झान प्राप्त हुआ था। यही वेद हैं। चिद'संसारमें कवसे प्राचीन पुस्तक है।

संसारका इतिहास यह पता नहीं रूमा सका है कि बेदोंका निर्माण कब हुआ। पाखात्य सम्यवांक अनुपायी भी यह मानते हैं कि चयािप बेह अति प्रायांन हैं? तब भी यह कोम यही कहते हैं कि जबसे आठ सहस्र बर्य पूर्व बेदोंकी पुत्तकें निर्माण को गई याँ। यह बात निर्मिया है कि सबसे प्रायांन और हानतिथि यदि कोई पुत्तक है तो बेह है। बेदमें परमात्माक सहति, यहका वर्णन और प्रमानक स्वार्थ कांचे प्रसादमा के सहता, यहका वर्णन और एस सम्बन्ध को पुत्तकों कांचे प्रसादमा के सहता, यहका वर्णन और एस सम्बन्ध को पुत्तकों कांचे वेदिता के प्रायांन और उपनिपद्ध कहा की पुत्तकों कांचे वेदिता के प्रायांन और उपनिपद्ध कहा की पुत्तकों कांचे वेदिता के प्रायांन और उपनिपद्ध कहा कांचे हैं।

के बेदको यथाय समझनेक दिये यह छः विवासं वानमा परमान-इसक हैं: (१) विक्षा (२) करूर (१) ब्लाक्स्स (४) छुटर (५) उत्तरिय (६) निक्का । इस्रोव्हेय यह छः विद्यासं वेदक छः सङ्ग कहस्तरे हैं । असंदिक्षा चार हैं । इतके नाम, ऋत्वेद, खुवेंद, सामवेद, अध्येवेद हैं । पै साहम चार हैं । इतस्य, गोरफ, युद्धेंदर, त्रीसंग्रंस ।

ॐ उपनिषद् । ववाचि उपनिषद् इस समय १००० ॐ संक्याम गाये वाति हैं, परन्तु प्रधान उपनिषद् १२ ही जाने वाते हैं। जिनके नाम यह हैं—हैंस, बन, मध, कड, ग्रॅंड, मांहुन्य, पेतरेय, वीत्तरीय, छान्दोस्प, हृददारण्यक, स्वेतान्त्रतर और कीर्यातकी ।

#### [ 3 ]

#### विश्वामित्र और नादेयां

[विश्वामिय वेदकालके सुपि हैं । वैदिक काळमें मारतवष हतना उपति-प्रिक्तरपर जता हुआ या कि उस समय ग्रुणकर्मा-द्वसार जाति मानी जाती थी । विश्वामित्र प्राप्तका हुएान ही छीलिये, यह अपने तपोवलसे स्वित्य-सारिक्स माह्मण-सारिको प्राप्त हो गये और राजिंकि स्थानमें म्ह्यपि कहलाने करी । वे विमास (विपास्) और सतल्ख (मृतुद्रां) न्वरीके किलारे कहें हैं । निद्यां दोनों किनाराँके शीख पूर्ण करसे बह रही हैं। श्रुपि और उनके साध्योंको नहीं उत्तरोंको हच्छा है। श्रुपि और प्रार्थना करते हैं । श्रुपि और नदीके वीचका यह निम्बल्खित संवाद हैं । ]

à

विर्वामिय—( मन ही सन) पर्वतकी गोस्से निकली हुई थे वो निर्देश विधास ( विकास ) और बुद्धारी ( सतकत ) प्रातिश भरी हुई दौड़ी ककी जाती हैं। ये खुक्साकमें क्रेटी, दिन-विनाती हुई कोड़ियाँ कथवा नाव करती हुई सफेद मो माताओं-के सदस कमती हैं।

( महियाँको सुवाते 📭 )

इन्द्रसे मेनी हुई, उसके आहातुसार ही चलनेकी हच्छा करती हुई, तुम समुद्रके प्रति चाती हो।

सबकी घड़ी माता सिन्धु (शुद्धरी) के पास मैं बाबा हूं। मैं

इसकी रचना करनेवाडोंको गुरुके समान मानते हैं। कवीर, नानक, रामदास, तुकाराम, मीरावाई, तुळ्टीदास जादि महा-स्प्राओंके नाम सारे हिन्दुस्थानमें जाने हुए हैं और इनमेंसे कितनोंहोंके पड़े पड़े पन्य मी चळते हैं, जिनमेंसे सबसे वड़ा पन्य गुत्तानकका चळावा हुमा खिक्स-सम्प्रदाय गिना जाता है, जिसने अपनी चीरता और जीरतासे सुस्कमानोंके मासन-काळमें हिन्दू-धर्मकी चड़ी रखा की यी। इस समय भी विक्स कोम अपनी चीरताके क्लिये प्रसिद्ध हैं। गुद्धनानकका जन्म श्रीचय-कुळमें हुमा था। उन्होंने मिक्के साथ स्वाध योजी रक्षांक किये क्षांक्रमाक मी रेसा उपदेश दिया जिससे प्राचीन श्रावत्क किरसे मण्ड में कर अन्यावारियोंके नाशका. कारण बनाया। सिक्स-सम्प्रदायकी चिश्रेपता यह है कि इसमें जाति-में वर्षों है।

सय इन जुद्दे जुदे शाखाँके समयका कुछ चूतान्त मुक्ते जुमसे कहना थाहिये। किन्तु उस समयका केवल कोरा चूतान्त स्नुनाना तुम्हें रोचक न होगा, अतपद उस समयके कुछ विश्र सुम्हारे समक्ष रक्ष्मा जो मेरे विचारमें तुम्हें अवस्य रुचिकर होंगे।

भाळोचना≔निरूपण, विचार । दिग्दर्शन=कुछ विचार करना । हुई वहनो ! में इस रथमें बैठकर बहुत दूरसे आया हूं। यह स्तुति सुनकर मेरे लिये तुम नोचे म्हुको तो मैं पार काऊं। तुम्हारा प्रवाह मेरें रथके नीचे रहे तो इतना ही वस होगा।

नदियां—हे ऋषि ! तुम्हारा कहना हमने छुना । तुम इस रथमें वैठकर दूरसे आये हुए हो, इसल्यि हम मुक्त जाती हैं ।

( नदिवाका जल उत्तर गया )

चिरवामित्र—तो यह भारत-कुळकी खत्तानें इन तिव्योंके पार उतरेंगी। ये छोग पराक्रमी हैं, भूमिकी क्षोक्रमें निकले हैं। जैसे इन्द्रकी मेजी हुई तुम जाती हो और तुरुहें कोई पीछे हटा सकता वहीं, वैसे वे भी इन्द्रके मेजे हुए आप' और विजय प्राप्त कर। उनपर तुम प्रस्का रहो, यही मेरी प्रार्थना है। वस म्हण्यिर निवयों प्रस्का हुई। पराक्रमी मरत नदी-पार उतरे। तत्पक्षात् मुम्पिर प्रस्का हुई। पराक्रमी मरत नदी-पार उतरे। तत्पक्षात् मुम्पिर कि हमें विश्वोंकी स्तुति की, कि तुम फिर करने मरपूर हो जाओं और वेगसे बहुती रही कि हमें बहुत थन-वाल्य मिछे।

वाळको! सुन्हें इस ऋषि और निह्योंकी वात करते सुन अवरज होगा। हमारे प्राचीन ऋषि कोग इस प्रकारसे सुर्य, चन्द्र, नायु, मैघ, अवजोदय, अश्वि आहि इस स्टिक अहुत और सुन्दर पदार्थों में परमेश्नरका वास देखते थे। इस भातिका उन्हें असुभव होता था कि मानों परमेश्वर उनके हारा चोळते और उन्हें चळाते हों। इसकारण में "ऋषि" (संस्कृत इर्ग कियापवर्ष आधारपर) अर्थात् देखनेवाळे कहळाते हैं।

आकाशमें जैसे तारे समकते हैं वैसे ही ये सारे पदार्थ पर-मेश्वरके तेजसे उनकी दृष्टिमें चमकते थे। इसकिये उन पदार्थी- हुन्दर विशाल विपाश्के समीप आया हूं। जैसे गायें यलड़ेकों ओर रांमती हुई बाती हैं बैसे तुम दीड़ती और शब्द करती हुई समुद्रके प्रति जाती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकुंगा।

निवयां—हों, पानीखे अरपूर हम व्यये मिछनेके स्थान समुद्रकी घोर जा रही हैं। समुद्र हो हमारा ईश्वरसे नियत किया हुमा मिछनेका स्थान है और यदि एक बार हमें उस धोर जानेकी वह बाढ़ा करता है तो हम पीछे फिरती नहीं! कहो मूर्ति! तुम हमें किस छिये हुछाते हो, तुम्हें स्था करमा चाहिये!

विश्वामिन—माताजो | डीक तुम परमात्माको नियस की हुई सत्त्यकी सीधी रेखांवर ही चलती हो,पर छपा कर यहि तुम मेरे अनुरोधको घड़ीभर अपना दौड़ना बन्द कर दो तो अच्छा होगा। मैं कुणिक राजाका पुत्र है और बहुत मिकसे सम्बाद रहां और छपाका वरहान मांगता है।

निष्यो—हायमें बक्क धारण करनेवाले इन्ह्रदेवने हमें पर्यंत धीरकर वनको गुफामेंसे निकाला है। वृत्र नामक देरवने हमें धीतरफसे बेर रखा था किन्तु इस सारे अगन्ने उत्यक्त करने-बाले और बळानेवाले इन्ह्रदेव हमें बाहर के बाये। उनकी इस सिष्टकी बळानेवाली आहामें रहकर ही हम बलती हैं। इन्ह्रदेवका यह स्त्रुतियोग्य परकाम है कि चक्रसे उन्होंने चृत्र और उनके कासपास वैक्नेवाले साधियोंको मार डाला। वही कारण है कि हमारा कल, जो सहा बळता ही रहता है, बहने लगा।

विश्वामित्र—हे सर्गमें वसनेवाडी, सर्गसे उतरकर आई

- (४) विष्णु —यह देव विश्वमें व्यापक हैं। इनका धाम मधु-रता, सुख और तेजसे मरपूर है।
- (५) <sup>एड्र</sup>—यह आंघो और प्रज्वलित अग्निमें दिखाई हेने-वाला परमेश्वरके कोध और प्रवरखताका रूप है।
- (5) अधि व्यव घर घरमें प्रकाशमान परमेश्वरका कप है। इसमें इचन की हुई चस्तु देवताको मिळती है, अतपत्र यह देवताओंका होता अर्थात् बुलानेवाला कहा जाता है।
- (७) <sup>यम</sup>--यह हमें नियममें रखनेवाला, स्त्युके पक्षात् परलोकका देवता है।
- (८) अदिति, हिरण्यपर्म, विश्वकर्मा, पुरुष अव कुछ कं बी दृष्टिसे देखों। यह याकारा अवसंवकरसे व्यात है, इसके कुकड़े हो नहीं सकते। यह सूर्य आदिक्ती माता 'अदिति' अस परमेश्वरका अवस्व-अनन्त सकर है। उस परमेश्वरका तैजके अरह मेंसे यह सारा जगत मानों पर फड़फड़ाकर निकला है, अतः उस परमेश्वरका नाम "हिरण्यनर्भ" है। इस जगत का स्वनेवाला यही है, इसी कारण उसे चिश्वकर्मा कहते हैं। वही इस जगतमें आत्मक्रपसे मरपूर है, इसल्यि उसे 'पुरुष' कहते हैं।

ऋषि लोग इन देवताक्ष्मी श्रमुकी शक्तियोंकी. स्तुति करते अग्निमें उनके निमित्त बाहुति देते और उनसे धन-धान्य, पशु और कुटुम्बकी खुख मांगते थे। इसके साथ ही वे यह मानते य कि यह विक्व एक संत्यकी ही सीधी रेखापर बलता है। को और उनमें वास करनेवाळे प्रभुके रूपको वे 'देव' (देव अर्थात् दीतिवाळा, संस्कृत दिच चातुके आघारपर) कहकर पुकारते थे।

#### [ ४ ] एक ही परमात्माके अनेक नाम

### देवोंमें मुख्य

(१) इन्झ-जो अपने बझके द्वारा पर्वतों को वीरकर दैत्यों से वीधी दुई शायको छुड़ाता है, दैत्यों को मारता है, आटब छोगों को युवर्स जिताता है, बही सर्वशक्तिमान, परमेश्यर इन्झ् हैं। इन्द्र और दौरयों का युद्ध तो आकाशमें होते हुए वाहळोंका पुफान और गर्कनका चोतक है, बझ विजळी और पर्वत वाहळोंका चोतक है। उन पर्वतीं वैधी दुई गार्स वर्धास्वक हैं।

(२) नरुण और मित्र — सारे बिश्नमें ध्यायक पाय पुण्यके. है बनेवाले देव बरुण हैं। उनचे कोई बात खिपी नहीं। राजिमें जब सब तरफ अन्वकार लागा रहता है तब भी यह देव जागते रहते हैं। यदि वो मनुध्य कहीं चुपवाप कुछ बात करते हों तो वहां भी वह तीसरा एतता ही है। दिनमें हमारे मित्रकी तरह हमें चुलानेवाले और कामोमें सहायता करनेवाले परमेश्वर मित्र नामसे युकारे जाते हैं।

(रं) सूर्य-सर्विता — यह इस जगत्के सब पदार्थीको उत्पन्नः फरनेवाले और चळानेवाले देव हैं। याझवल्काने अपने शिष्यसे कहा. "अरे सोमधवा ! इन मार्योको हांक ले जाओ।" ब्राह्मण याहवल्यपर कुपित होकर बोले. "अरे यात्रवस्वय! क्या तु ब्रह्मको सबसे अधिक जाननेवाला है ?" जनक राजाके यसमें अख्वल नामक ब्राह्मण होता था,उसने माकर पूछा, <sup>भ</sup>यात्रवस्त्रय ! क्या तुम ब्रह्मको सवसे मधिक जानते हो !" याजवस्क्यने उत्तर दिया, "ब्रह्मको कौन जान सकता है ! उसे जाननेवाला जो पुरुष होगा उसे तो हम नम-स्कार करते हैं.हमें तो केवल ये गायें चाहिये।" अध्वलसे लेकर यहमें एकत्र सभी ब्राह्मणोंने याहबरनगरी रुपातार प्रश्न पूछे और. याह्रदरस्यने उनके उत्तर दिये । इन प्रस करनेवालोंमें वाच<del>न्यवी</del>-नामको गर्नतोत्रको(गार्नी)एक स्त्री भी थी । इस वातसे यह शात होता है कि स्त्रियां भी परमेश्वर-सम्बन्धी करिन प्रश्लोंकी चर्चामें भाग लिया करती थीं। इस गार्गी वाचन्यवीने वाक्वस्ययसे कहा, "वाहबक्य ! मैं तुमसे वो प्रश्न पृष्ठती हूं और यदि हुमः उनका उत्तर है सके तो नि:सन्देह यहांपर पक्त भी ऐसा आहाण नहीं कि जो तुम्हें बीत शक्तमा। एक प्रश्न यह है कि जो इस गगनके पार और इस पृथ्वीके तीचे रहता है, जिससे वीचमें यह गाम और पृथ्वी लटके रहते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान सीनों कालोंमें रहता है, यह किस वस्तुमें ओतप्रोत है।" याञ्चवदक्यमे उत्तर दिया-"आकाम्प्रॉमें । हमसे वाहर यह द्वश्यमान सारा जगत् आकाशमें जोतजोत है, यह कयन विल्कुल ठीक हैं।" गार्गीके एक प्रश्नका इस नातसे वधार्य उत्तर मिल गया । तत्पद्मात् गार्गीने याद्यवल्वयसे नमस्कार कर

यह चित्रव कहांसे आया, किसने रखा, किस रीतिसे रचा गया, इत्यादि जगत् और ईश्वरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्लॉपर के विचार करते थे।

#### ч.

#### जनक राजाकी सभा

पूर्वकालमें यहांके राजा धर्मातमा और केवल संसारकी भक्तांके किये ही राज्य करनेवाले होते थे । पेसे अनेक राजा हो गये हैं। उनमेंसे मिथिलामें जनक नामके एक महाप्रानी राजा थे। वे सिंहासनपर वैठ उत्तम रीतिसे राजकाज करते थे। उनके शानकी की तों पेसी फैली हुई थी कि दूर दूर देशों के ब्राह्मण भी उनके पास झान सीखने व्याते थे । उस समय राजा-ऑके यहां बड़े बड़े यह हुआ करते थे, जिनमें विद्वान लोग मिलकर आपसमें प्रश्न पूछकर परमेश्वर-विषयक चर्चा चलाते थे। जनक राजाने भी एक ऐसा यह किया और ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी। इस यहमें ठेड कुरुपाञ्चाल देशतकके ब्राह्मण एकत्र हुए थे। जनक राजाको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणांमें सबसे 🖹 छ विद्वान, कौन है ? असएव उन्होंने एक. हजार गायें एक वाड़ेमें भर और उनमेंसे हरेकके सींगमें महरें वांधकर उन ब्राह्मणोंसे कहा, "महाराज! तुम्हारे मध्यमें जो ब्रह्मिष्ठ (परमेश्वरके बावमें सदसे ब्रोष्ठ) हो वह इन गायोंको ले जाय।" किसी ब्राह्मणकी यह करनेकी हिम्मत न हुई। केवल जाने छमे। जो परमहानी राजाजो मी हान दे सके, ऐसे इस समयमें वे एक हो छपि थे। इसिल्ये वब कभी वे बाते थे तभी राजा राज्यासनसे उठ, उनके समझ वैद्वदे और परलोक पर-मारमा थादि विषयपर वर्षा बलाते थे।

होसा=यज्ञमें देवतालाँको जुलानेबाका । गगन≔काकास । समावेश≕समाना । कोतजोज्ञ=गुणा कुमा । अगु=पहत छोटा । प्रतिपादय≕निकावा ।

#### [६] गीतमबुद्ध और ब्राह्मण

सार्वेद्दांदितासे उपनिपन्त्यंत्तकालमं साझ्य और स्वियाँते परमेन्द्रपके विषयमें और वसे प्राप्त कर केनेके मार्गके
सारम्पर्से विद्योग कपसे बहुत विचार किया और आयसके बावविचान्नसे इस विषयमें जितना झान हो सकता था, वतना उन्होंते
स्पष्ठत्व करनेका मयक्त किया। वाव-विचान्नसे बहुत झान
यद्भता है और मन्में यद सन्तोष हो जाता है कि असुक विषयमें
इस्त विद्यारमेको वात बन्द नहीं पही । किस्सु इस्त कामाविद्यार विचारमेको वात बन्द नहीं हो। विस्सु इस्त कामाविद्यार केनाक एक्तोंका युद्धामाय हो गया,
और प्रधिपयोग वात बन्द स्वाप्त आई आंख मीचकर करमीत
होनेस्य प्रदान वात्रायों इस्त मार्ग आंख मीचकर करमीत
होन्द्रप्त वंत्र नदी, अर्थात् पूर्वजिक उपन्येक मार्गको म समक
स्रोग विर्क स्वर्धारके क्षावी हो गुर्थ । इस्त क्ष्में युद्धार्म अग्ने अग्वत्ये
स्वर्धारके स्वर्धार हो गुर्थ । इस्त क्ष्में युद्धार्म आंस्ति

यहा—"ऋषिजो! अब मैं दूचरा श्रेत्र पृष्टती हैं, जिसे सावधान होकर सुनिये।"

इस प्रकार सव देवताओं के स्थानमें केवल एक ब्रह्मर, अपि-नाशी परमेश्वरकी बर्चा छुन शाकत्य नामका एक श्राह्मण याज्ञवल्मसे पूज्ने लगा—"याज्ञवल्मय! कितने देवता हैं!" याज्ञवल्मने यही प्रतिपादन किया कि अन्तर्मे सव देवताओं का समावेश एक परमात्मामें ही होता है, और यद्यपि उनके नाम छुदे छुदे हैं तथापि वे परमात्माके ही मिन्न मिन्न कर हैं।

📄 इसके पश्चात् याष्ट्रवल्क्य बहुतः वारः जनकः राजाके । पासः

स्सते कुछ निर्णय न हो सका, इसलिये वृत्तिने सोचा कि "वठो, हम युद्धमगवानके पास चर्छे और उनसे पुछे । कहते हैं कि उनके सहस बानो और साचु महारमा दूसरा कोई नहीं है अत: वह हमें ठीक बाद समक्षायों ।" दोनों गौतमनुद्धके पास गये और उन्होंने प्रणाम कर कहा—महाराज! परमेश्वर और उसकी प्राप्तिके विषयमें ब्राह्मणोमें जुदी जुदी तरहके भत प्रकलित हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अतपव उनमेंसे फिसका कपन ठीक है, यह हमें समक्ष नहीं पढ़ता। 'इसलिये क्या टीक है, यह हमें बतलाइये।

गीतमञ्जद--आहयो ! उनमेंसे किसीने तो परमेश्वर देखा ही होगा।

चिताह्य--- महीं, ऐसा तो मासून नहीं होता। चुद---- उनसे गुरुसोंने सहाचित देचा होया ! चिताह---- अनसे गुरुसोंने देचा हो यह भ्रो हमें प्रतीत नहीं होता।

कुद्ध-उनके गुरुकोंके गुरुने कहाचित हैजा हो.? बाराग्र-उन्होंने भी देखा हो ऐसा हमें नहीं मासून होता। कुद्ध-तव तो तीन वेदके बाता. आक्षण भी, जिस चस्तुको कहाँने कभी नहीं देखा, जाना नहीं, उसकी वार्ते करते और उस मार्गको चतकाते हुए देखनेमें जाते हैं।

ं वशिष्ठ—ऐसा ही है।

युद्ध---यह तो अब अन्वयस्थित हुई । न गावेका मनुष्य देख,सकता है, न बीचका देख सकता है, न विज्ञा ही देख दूसरे गौतमञ्जलः । जुद्ध मगवानके हिंसा-निषेधका रहस्य छौर उनकी स्मृतिका वर्णन गीतगोविन्दमें जयदेव कविने बढ़े ही खुन्दर शब्दोंमें किया है—

> निन्दासि यज्ञ विचे रहरहः श्रूतिहातम् । सदयहृदयदार्शितपशुचातम्कनवृत्ततुद्धशरीर । जय जय देव हरे ।

युद्ध मगवानके सम्बन्धमें कहनेयोग्य और सी यहत्तती वाते हैं, यर इतना ही कहना पर्याम है कि वौद्धोंके जो पूज्य हैं वे ही हमारे अवतार हैं। और निल्य नैमित्तिक कार्मोमें "यौदा-बतार" का नाम किये बिना हम समातनधर्मावलियोंके किसी कर्मका संकल्पक नहीं होता। आर्थकर्म, आर्थ-संस्कृति, सांस्कृतिक एकता आदिके प्रचारके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि मारतक्षे और बोद वेश परस्परकी समान प्राचीन संस्कृ तिका अवलोकन कर नवीन जीवन लाम करें।

महाबीर स्वामी और गौतमबुद्ध सिदान्तेक विषयमें कुछ आर्गे कहा जायंगा। इस स्थानमें तो केवळ में तुम्हें गौतमबुद्ध और ब्राह्मणोंकी एक कथामाथ खुनाक गा खिलसे वह समय केता वा इस यातका तुम्हें परिस्वर होगा।

पहिले किसी नगरमें बिशिष्ठ और अरहाज खेपिके कुलके हो प्राह्मण यहते थे । उन दोनोंमें ब्रह्म और उसकी प्राप्तिके विषयमें विवाद करा। यक कहतां था कि ब्रह्मक आवार्यका कहना ठीक हैं और दूंसरा कहता था कि ब्रह्मक आवार्यका करना ठीक हैं । हैं ! नहीं, कहापि नहीं । इसी प्रकार जो महुप्य यह मेरा मित्र और यह मेरा शजु—यह अपना और यह पराया—इस मांतिके असानको जहर ओड़कर सोया हुआ है, और जो इस दुनियकि राग-रङ्ग, पैसे-टफे, स्वी-कच्चे आदि प्रकोमनमें फेंस रहा है, वह सबो वस्तुतक क्या पहुंच सकता है !

दूसरा गुण हो था न हो, छेकिन बिसमें 'शील' और 'महा' भर्यात् सदाबार और चतुराई केवल विद्या वा बुद्धि नहीं, किन्तु परिपक्ष ग्रानसहित विदेक है, वही 'प्राह्मण' हैं।

करुपना करो≔मानो । प्रक्रोयन≂सुभानेवाकी वस्तुप्।

## 0 ]

## . सूतः पौराणिक

यस्तुतः पुराणीमें इतिहास और महायुक्षोंकी जीवनियां हैं। बाध्यात्मिक यह तत्योंको आळ्ड्वारिक कथाओंके क्यमें सम-भाषा गया है, किन्तु पंछिसे खार्थी लोगोहारा बहुतसे होगक और अनेत जप्रमाणित कथाओंका समावेस हो गया है। इस-छिये विवेक्षी वार्गोंको इंतकी भांति जर्मेले दूचका माग भिन्न कर लेगा चाहिये। केवल जो उत्तम उत्तम सारकी बात है वही महण की-जानी चाहिये।

गौतमञ्जूद और महाधीर स्वामीने खारे देशमें फिरकर खय छोगोंके अञ्चमके बालोंको लिबसिन कर दिया। उस समय ब्राह्मण भी सुष्कं वाद-विवाद छोड़ यह-यागादिककी वपेक्षा कर सकता है। तीनों वेदोंमें निषुण ब्राह्मणोंकी वाणी भी केवल शब्दोंका शुष्क आडम्बरमात्र है। वशिष्ठ! एक मनुष्य चौराहेके मेटानमें वैठकर नसेनी बनाता है, और उससे यह पुछा जाता है कि नसैनीसे यह किस मकानपर खड़ेगा तो वह उत्तर देशा है कि उस मकानको मैं जानता हो नहीं। यह नसैनी कैसी और कितनी वडी बनानी चाहिये इत्यादि क्या वह मनुष्य जान सकता है ? अब मैं एक दूसरा सिद्धान्त देता हूं। देखो, यह अखिरा नामकी नदी दोनों किनारोंमें मध्यमें प्रवाहसे बहुती है, और सामनेबाले किनारेपर जिसे काम है वह मनुष्य यदि इस किनारेपर कड़ा खड़ा चिल्लाये कि 'ओ सामनैवाले कितारे ! इधर आओ. ओ सामनेवाले कितारे ! समीप आओ' तो इस प्रकार हजार चार पुकारनेपर भी क्या सामनेका किनारा समीप मा सकता है वा उस किनारेपर पहुंचा जा सकता है ? इस किनारेपर पहु वनेके लिये तो उसे नावमें बैठना चाहिये और पतवार लगाकर उसे उस ओर चलवा चाहिये। इसी प्रकार यदि तीन वेदोंके विद्वान ब्राह्मण भी सच्चे ब्राह्मणयनके गणको छोड आलसी और मुर्ज होकर कहा करें कि 'हे इन्हें ! इम तुम्हें बुलाते हैं, हे बरुण ! हम तुम्हें बुलाते हैं, तो इससे क्या लाम है ? फिर कल्पना करो कि एक मनुष्य यह जानता है कि उस किनारेपर किस मांति जामा चाहिये, छेकिन वह इस किनारेफर इतना रीका हुका है अथवा उसकी विचारशक्ति मायाके जांछमें ऐसी बकड़ी हुई है कि वह कुछ चेष्टा नहीं कर सकता तो अव क्या वह मर्जुष्य सामनेके किनारेपर जा सकता

## [=]

शंकराचार्य और मण्डनमिश्र

अवसे अनुमान अड़ाई सहस्र वर्ष पहले जघ इस देशमें अधिकांश मनुष्य सम्ब झडालु होने छग गये थे, तब मगवान गीतमने निम्नस्तिकत उपदेशका जगत्में प्रकार किया था:-- 'यह संसार क्षणमंतुर और मिध्या है, परमेश्वरका मजन वा यह-थागादिक करना व्यर्थ है,किन्तु हमारे हृद्यमें सांसारिक बासमा-मोंकी जरू जम रही है उसका समुख दाश होना चाहिये। अर्थात् जेसे दीवक तुमः जाता है वैसे अपने इस अहंकारका निःशेष होना -- इसका ही नाम 'निर्वाण' है और यही उसम स्थिति है। निर्याणका अर्थ तृष्णा और अहंकारका नाम है। फिर पटमेरवरको किसीने देखा नहीं, इसल्यि इस जगतको किसने उत्पन्न किया होगा, इस प्रकारका तर्कवितर्क मी निरर्धक है।" बुद्धदेवके इस उपदेशसे हुजारों खी-पुरुष बंसार छोड़ मिश्रु और मिसुणी वन गये, वेद-धर्मकी क्रियाओंपरसे खोककी श्रहा विचलित होने लगी । उस समय ब्राह्मणोंने पुराने शास्त्रोंको नवीन इ.ए देकर और छोगोंमें जिससे धार्मिक भाव बहे. उस प्रकारकी प्रमेश्वरकी अक्तिके उपहेश जार्से और फैळाकर वेद-धर्मकी फिर जागृत किया। फिर इन्छ समय बीतनेपर साबारण लोग कर्मकांद्रमें फर्ब शरी और अज्ञानताच्य एक अद्वितीय परमा-रमाके ज्ञानकी उपेक्षा कर अनेक देवताओंकी उपासना करने लगे। फिल्तु परमेश्वर है, वह एक है, और उसका झान ही

हेशके धर्मको सुवारनेके लिये कटियद्ध हो गये। प्राचीन धर्ममेंसे जितना क्षंत्र सावर्यक लगा उतना प्रचलित रखनेके लिये उन्होंने कुछ नई 'स्पृतियां' (प्राचीन बेदके कालके धर्ममेंसे जो याद रहा वह पुस्तकें) रखों। उनमें समयाजुङ्ख जो नई चात प्रहण करने-योग्य वा सुधारनेपोन्य लगी उन्होंने उसे प्रहण किया। प्राचीन रिविहास और कथायें उपयोगमें लेकर उनके हारा लोकमें धर्मका उपदेश उन्होंने आरम्भ किया।

प्राचीत कार्क्से झाइण और शृत्रियोंसे भिश्व छोगोंने भी धर्मते उपदेश करनेमें जो भाग किया या उसे प्राचीन इतिहा-सामेंसे उन्होंने खोज निकाला और सव वर्णोंके लोगोंके लिये करे बीत समयोपयोगी कुल मन्य उन्होंने रखे। उन पुराने और तये इतिहास और आव्यानोंके प्रत्योंमें चालमीक-रचित राजायण और उपासकत महाभारत और अध्याद पुराय अध्य हैं। जय पीराणिक कार्लमें "द्वेड" अर्थात् झाइण, श्र्विय और देश्य इत्तरे मिस्र सूत्रवाके लोगोंको चेह न पढ़ाया जाता था, वव भी इन लोगोंको इतिहास और पुराय सुनवेका अधिकार था। वे इन पुराकोंहारा ही बेहका झाव प्राप्त करते थे।

इस प्रकार उस समयमें झुटे जुड़े वर्णके छोन एक दूसरेको उपदेश करते थे। उस समयमें सुत पौराणिक हो गये हैं। यह द्विज न होते हुए. भी बड़े विहान थे। सब ऋषि-भुनि बैठकर इनसे प्राक्तोंकी कथायें झुना करते थे।

. चलाना असम्मव था। इसकारण शुकराचार्य फिरते. फिरते मण्डनमिश्रके गांवमें आये । गांवके वाहर पनिहारियां पानी भर रही थीं,उनसे उन्होंने पूछा—"माइयो ! इस गांवमें मएडनमिश्रका घर कहां हैं, यह चललाओं ?" पनिहारियोंने सहा—"महाराज ! सीचे चले जाओ और जिस घरके सांगनमें पिञ्चरोंमें तोते और मैना चेद और ईश्वर-सम्बन्धी विवाद करतेहीं वही महडनमिश्रका शर है।" मरउनमिश्रके यहां श्लेकड़ों विद्यार्थी इस विपयकी रात-दिन चर्चा करते थे, इसकारण उतके पाले हुए पहित्योंको भी इसका अभ्यास हो गया था । इस परेसे शहुर मर्डनमिश्रके वर पहुंचे और उस कर्ममागंके विद्वान्को शानमार्थका उपवृत्त करना भारम्भ किया । इस त्रिपयमें दोनों महाविद्यानीका घोर वावान-वाद वका । वाकार्थमें कीन अतिमा,यह कीन कह सकतः था.? मण्डनमिश्रकी स्त्री, जो अपनी विक्रमाके कारण सरस्रतीका भवतार मानी जाती थीं, रुवयं मध्यस्थ बनायी गयी और वदि शङ्करकी विजय हो तो मण्डशिश्व संन्यास छै,यह विश्वय हुआ। चादविवादमें जब शङ्करकी विजय प्रतीत होने लगी, तब सरस्वती पढ़े सङ्कटमें जा पड़ीं। एक ओर शंकरावार्यका पक्ष सस्प है यही उसके हृदयसे अम्तर्थित होती थी, इसरी और अपने पतिको बापने मुखसे परास्त करनेका साहस कैसे हो सकता था, इस धर्म-संकटमें सरस्वतीने दोनोंके ऋष्ठमें जवमाला पहनावी और यह कहा कि जिसके कर्डकी माळा सूच जायगी, वह शास्त्राचीमें पराजित हुआ समभा जायगा । मण्डनमिश्रको भाळा सुख गयी, चे हार गये और संन्यासी हुए । शहुराचार्यके शिष्योंमें संन्यास

मुक्तिका समा साधन है, इस सिद्धान्तके पुनरम्मीवन करनेवाले महारमाकी बावश्यकता थी। ऐसे महारमाचे दक्षिणके केरल देशमें मलाबारके किनारे बाहवें शतकके लगमग तन्म लिया।

,बाह्यावस्थासे ही इनका मन संसार छोड़कर परमाहमाका ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञानका सर्वत्र उपदेश करनेकी और था, किन्तु वे अपनी प्रेमाकुटित विधवा माताके निमित्त इन्छ कालतक जगतुके ध्यवहारमें छने रहे। यह किंवदन्ती है कि एक समय ये नदीवर नहाने गये और वहां पानीमें मगरने उनका पैर पकड लिया, यह देख उनकी माता घपड़ाकर चिल्ला उठीं, तय शंकराचारवंने कहा, "माताओं! यदि तुम मुझे संन्यास हेनेकी आक्रा हो तो यह मगर मेरा, पैर छोड़ देगा।" इस वातका तात्पर्व्य यह है कि इस संसाररूपो नदीमें हमें विपयरूप मगर पकड़े हुए हैं, जिनके मुखमेंसे सूटनेके लिये बैराग्य और संन्यास धावस्यक हैं। इंकराचार्यने संन्यास तो लिया, किन्तु उनके हृदयमें ब्यां थी, इसल्यि अपनी प्रेमाकुलित माताके स्मरण करनेपर उनके पास साना उन्होंने स्वीकृत किया। इस प्रतिहाससार अपनी माताके मरणके समय जब उनके वन्धु-वान्धव होपसे उनका स्रप्तिदाह भी क्रोनेके लिये न आये तब शहुनाचार्यने सर्व संन्यासी होनेके कारण किया करनेका निपेध होते हुए भी, मात्-भक्तिसे अग्निदाह किया ।

. . इस समयमें मर्डनमिध नामक वैदिक धर्मके एक वड़े कर्म-मार्गी निद्वान् ये । उनके पार्एडत्यकी कीर्त्ति चारों ओर छा रही हो । इनके . परास्त्र किये निना कर्ममार्गके स्थानमें शानमार्ग सम्प्रदायमें खानपान और बातिपांतिके जो बहुत मेर हो गये थे, ये रुचित न छो । अतएव उन्होंने काशी जाकर एक ज़दा मठ स्थापित किया । ये रामके सक्त थे, मक्ति और ज्ञान यही परमे-श्यरकी प्राप्तिके सक्षे साधन हैं, यह इनका उपदेश था। हिन्दु-स्पानमें धर्मका उपदेश संस्कृतके बद्छे देशकी प्रचलित मापार्मे— भर्यात शरीक्षित लोग भी समक सक्षें उस मानामें --भलीमांति होने लगा। बारों ओर मक बौर साधुजन बत्पम्न हुए। यक बार रामानव्हती दक्षिणकी बाजामें जाते थे, वहां मार्गमें एक गांवके पास उन्होंने विधान किया । यांवके बहुतसे सी-पुरुष उनकी की लि धुन उनके दर्शन कौर सत्कार करने वाये। उनमें यक क्षी थी। उसकी सेवासे प्रसन्त हो रामानन्त्री उसे बार्या-र्षाद दिया कि:--"पुत्रवती हो ।" पर उस सीका पति को काशी जाकर उनका स्वयं ही शिष्य होकर संस्थासी हो गया था, इस बातका तब उन्हें परिचय मिळा तभी वे काशी छौट आये भौर अपने शिष्य संन्यासीके पूंछा, "संन्यासी होनेके पहछे क्या तुमने अपनी खोसे आहा ही थी !" उसने निषेध किया। रामानन्त्रने तुरस्त उसे ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करने और वस्में रहकर परमेश्व-रकी भक्ति करनेका उपदेश दिया । उस शिष्यने गुरुके आहा-नुसार घरमें युन्: अवेश किया। उसके युत्र एक कड़ें मराटी प्रत्यक्तां और साधु हुए।

यह कहा बाता है कि रामानन् खड़ा धूर्योदयके पहले गङ्गास्त्रानके लिवे बाया करते थे। एक पार उनके मायमें पड़े हुए एक मनुष्यपर उनको पैर पड़ गया। इस कटनासे दुःबित लेनेके प्रधान् उनका नाम खुरेन्दराचार्य हुआ। किर शहूर्तन हिन्दुस्थानमें स्थान स्थानपर किरकर प्रशासमाके झानका उपदेश किया और उपदेशकी रहामे लिये चारों दिशाओंमें चार गहियां स्थापित की। यचील चर्च की अवस्थामें ये महात्मा विदेह कहें ताते हैं। यह स्मरण रक्तना चाहिये कि यह संखारका नियम है कि महुम्योंका चिक्त प्राय: रकोग्रुण और तमोग्रुणकी मोर कुकता रहता है, जिसका फळ यह होता है कि अझम और प्रमावके कारण कभी नाल्किकता और कभी अध्यक्षादि हुए कि सम्प्यांमें या चुवते हैं। इसिल्ये वनको खुमामों लानेके लिये समय समय-पर महारमाजांको देशकाखालुखार मिल्न मिल्न प्रकारके उपदेश किंग पढ़ते हैं। यह उपदेश कभी कमे अधान होते हैं और कभी मिल्न-प्रधान और कभी निवृच्चि-प्रचान और कभी प्रवृच्चि-प्रधान होते हैं। किन्नु उन उपदेशोंमें चेर-उपनिपदावि प्राचीन शालोंके सरवांकी ही प्रधानता रहती हैं।

ः क्षणभगुर=नाषावासः। विःक्षप=नासः, शेप म रहनाः। परास्तः=पराजितः, हारनाः। श्रिम्बन्सीः=कोग कहते हैं।

## [ 8 ]

### रामानन्द और उनके शिष्य

सङ्घराजावंके प्रश्चात् असस्य ढाई सी वर्ष वाद रामानुज नामक एक आचार्य हुए। उन्होंने हानके साथ कर्म और सक्तिका सम्बन्ध धनिष्ठ और आवश्यक वतलाया। उनको शिष्यपरस्परामें देड सी वर्ष ज्यतीत होनेपर रामानन्त हुए। उन्हें रामानुजाचार्यके सड़े हो गये। एक विद्यार्थों वारों और नज़र फैरकर सामाविक रीतिसे बोळ उठा "अहा यह सारा कैसा फ़ुन्दर द्वाय है।" सब्दे हृद्य आनन्द्रो उक्कने की, सबवे हृद्यसे धूनरको नम-स्नार किया। गुरुजीने धर्म-क्रिक्शणका काम आरम्भ किया।

युक्ती—पाठको ! लाजसे हम हिन्दू धर्मके तत्वोंके विषयमें यासवीत शुक्त करेंगे और इसमें हमारा पहला विषय ईश्वर होगा । कारण कि इंत्यरपर और उस इंत्यरको हम कैसा मानते हैं, हसपर ही हमारे धर्मका और उसके सक्पका सामते हैं।

. उपनिपष्टुमें ईश्वरको व्याक्या इस प्रकारसे की गई है:---

''जिसमेंसे ये समस्त पदार्थ उत्तव होते हैं, विसके झारा उत्तव होकर ये जीवित रहते हैं, विसके शति ये जाते हैं, विसमें इनका प्रवेस होता है, वहीं ईस्वर है !'

ये धान्न, वृद्धं, लारागण उसके तेजदीसे प्रकाशमान हैं। हरेक पदार्थ अपने अपने स्थानमें एडकर व्यवना कार्य्य कर रहा है। यह रक्षमा, यह प्रताश परमेश्वरका ही है। एएन्हु इस विश्वके सरह सरह पर्वाधीं यह शांति मानिक क्रेपने विकास देता है। ऐक्षो, इस पुरुतीमें हम बीज बोते हैं, बरहातका पानी उन्हें स्था, इस पुरुतीमें हम बीज बोते हैं, बरहातका पानी उन्हें स्थान प्रताम कार्यों होता है, बर्ज मध्यों होता है, बर्ज मध्यों होता है, बर्ज मध्यों सेता है। फिर चौजमें बंदुर उरपन्न होता है, बंदुर्य स्थान है। फिर चौजमें बंदुर उरपन्न होता है, बंदुर्य स्थान है।

हरिलाज-ईख़्बर करता है।

होनेके कारण बनके मुखसे सहसा राम ! यम ! ये शब्द निकड़े। उस पद्दिक्त मनुष्यके लिये यह उद्दूशार रामना एका मन्त्र हो गया और रामानन्द उसके गुरु हुए। यह मनुष्य हिन्दुस्थानका प्रसिद्ध सानी साधु कवीर था. जो जातिका खुढाहा था और किसे हिन्दू-मुखलमानमें किसी भी तरहका भेदमान न था।

रामालन्द्रकी ही शिरवयरम्गामें मोरावाई, तुळ्लीदास आदि हुए । तुळलीदासक्त रामायण उत्तर हिन्दुस्थानमें धर घर प्रेमले आई काली हैं।

माषा शाला है सही संस्कृत सोहा मूळ : यूळ रहत है चूळमें शालामें फळ फूळ ॥ पदप्रकि=नैरक्षे पिचा हुमा । बद्वार≔भषावक बोले हुप सन्हा

### [ १० ] ईश्वर सर्वशक्तिमान है

गुराशी विद्यार्थियोंको सैर करावेके लिये गांचके पाहर ले काते हैं। यह सावकका महीना है। रातको मेह करतवेसे कडूकमी भाड़ियां ज्युप होते हुए स्वंके प्रकारामें दूरीभरी नंतर आती हैं। आस्त्रपाईक तेतीमें वाजरेके डंडल रिकल आते हैं। बारों और स्विध-सीन्दर्श और प्रमुक्ती महिताके सिवा और कुछ मधीं दोखना। ऐते हो सावममें और ऐसे हो सकमें चालकों को प्रमंक्ता विद्वान करना चाहिये। गुरुकी सेट्री प्रसक्तमें सावकों को प्रमंक्ता विद्वान करना चाहिये। गुरुकी सेट्री प्रसक्तम् स्वार्ग मुक्त सकते थे। खेतको मेंडुके पास करना भूक सकते थे। जलाजो।" अग्निदेव इस तिनक्तेपर अपने मरसक यलसे हो है, किन्तु इतनेसे तिनक्तो वह जला न सके। अग्निदेव हार मान-कर वहांसे लोटे और देवताअंकि पास आकर कहा, "यह यस कौन है, इसे में न जान सका।" फिर देवताओं व वायुरेवरी कहा, "बायुरेव हो हम जाकर किया कर विकास की है।" बायुरेवने कहा, "अल्ला ।" जायुरेव कर वसके पास गये। यहांने पहल, "अल्ला ।" जायुरेवने कवा हिया, "में बायुरेवने कहा, "अल्ला ।" जायुरेवने कवा हिया, "में बायुरेव हैं।" वायुरेवने कहा हिया, "में बायुरेव हैं।" वायुरेवने कहा, "बायुरेवने कहा हिया में बायुरेव किया है।" वायुरेवने कहा हिया और वायुरेव लिए हैं। वायुरेव किया किया किया किया है। वायुरेव किया किया किया किया किया है। वायुरेव किया किया किया है। वायुरेव किया किया किया किया किया है। वायुरेव किया किया किया की किया किया किया किया किया किया है। वायुरेव किया किया किया की की है। कीर देवताओं से विवास किया ।" वायुरेव किया किया की की की की है। कीर देवताओं से विवास की की है। कीर देवताओं से विवास की की की की है। कीर देवताओं से विवास की की है। कीर देवताओं से विवास की है। कीर देवताओं से विवास की की है। है। में की की से देवताओं से विवास की की है। कीर देवताओं से विवास की की है। कीर देवताओं से विवास की की है। है। में की की से विवास की की है। की की से देवताओं से की की से विवास की की है। है। की से देवताओं से की से विवास की की है। है। है। की से देवताओं से विवास की से की से की से की से विवास की से की

फिर हैवताओं में इन्हर्स कहा, "इन्ह्र महाराज ! हुम जाओं और यक्षका पता लगाओं ।" इन्ह्रमें कहा, "अच्छा ।" इन्ह्र उस पक्षकी तरफ तृष्ट्रे, किन्ह्र वह यक्ष अन्तर्क्यां को गया, और जहां वह यक्ष कड़ा या वहां एक की कड़ी हुई वेक एडी ! इसका नाम उमा था और वह यहुत रूपकी थी ! इन्ह्रमें उससे पूछा, "यहां जो यहां कड़ा था, वह कीन था !" उसने कहा, "वह सर्च देश्वर था। उस ईश्वरकों ज्याये ही सुस्तर्कों जा है, उसकी महिमा-से ही तुम्हरिम हिमा-है ।" इन्ह्रमें ईश्वरको जानकर देवताओं से उस यागको कड़ हाला।

इस प्रकार गुरुजीने वालकोंसे एक प्राचीन कथा कही और

मतिलाल —गुरुजी महराज ! पदा यह नहीं कह सकते कि इस प्रध्वीको सर्थ, पवन वादि हरामरा करते हैं ?

गुरुजी-रेसा कह सकते हैं, किन्तु इन सब पदार्थीमें जो शक्ति है यह ईश्वरको है। परमात्माके विना से, पड़ार्थ कुछ भी नहां कर सकते । इन पदार्थांको और इनमें यसनेवालो ईश्यरका शक्तियोंको 'देव' कहा करते थे। ईश्वर तो सब देवताओंका वैवता है, सब शक्तियोंकी शक्ति है इस बातवर में एक छोटोसी कथा कह सुनाता हूं। पूर्व समयमें दैत्य और देवोंका युद्ध हुआ, उसमें अपने परमाराध्य देव ईश्वरके बळ-भरोसे देवता लोग जीते। वास्तवमें यह इंश्वरकी ही जीत थी, किन्तु देवता स्रोत तुच्छ समिमानसे फूल गये और यह मानने लगे कि यह इमारी हो जीत है-हमारी ही महिमा है। ईश्वर इसे जान गये और एक यक्षका रूप धारण कर सामने मा बड़े हुए। देवता लोगाँने उन्हें पहचाना नहीं । ये परस्पर विखार करने छने कि यह कौन होगा । किसीको कुछ न सुक पड़ा । किर उन्होंने अपनेमेंसे एक अब्रिदेवसे कहा:- "अब्रिदेव! तुम बाभी, तुम्हें तीनों स्रोक जाने हुए हैं, तुम निश्चय करो कि यह कौन है 💯 अग्निहेचने कहा: - "अच्छा।" फिर अग्निदेव उस यक्षकप्रधारी ईएवरफे सभीप गये । यक्षने उमसे पूछा, "तुम कौन हो १" अग्निदेयने जनाव दिया—"मैं अज़ि हूं।" यक्षने पूछा, "तुन्तमें नगा शक्ति है ?" अक्रिने उत्तर दिया, "मुक्तमें तो ऐसी शक्ति है कि मैं यह जो कुछ पृथ्वोपर नजर जाता है,इस सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं।" यहाने उसके पास तृण रखकर कहा, "इसे

और विद्या पढ़ाते थे तत्र वहुत बार ऐसे किसी वृक्षके तीचे शुरू-शिष्यको मण्डली वैठा करतो थी और उनके वीचमें सवाल-अवाय चलते थे।

गुरुजी--कल मतिलालका वया प्रश्न था 🖁

मतिसाल-परमेश्वरको ही शक्तिसे यह समस्त विश्व बस्त्याः है. पर एस जगतुको परमेश्वरने किस वस्तुमेसे पैदा किया ?

ग्रुरुकी—अपनेमंसे । वसे जगन्सो स्पृष्टिक लिपे वाहर हुछ मी लेने नहीं जाना पहला है। घर चनावेबालेको पत्थर, मिट्टी, रूकड़ी शादि लेने जाना पहला है, क्यांकि ऐसे कामके क्रिये परमेशनों जो साधव रले हैं, उनका ही बेबल उपयोग वाही कर सकता है। उसकी शक्ति परमेशनत नेसी वाहर साथ नहीं कि उसे वाहर से साधकों की आवश्यकता न मो, किन्तु परमेशवर तो अनुक ग्रुपितालं होनेसे लाह कर सकता है। इस श्रुपितालं होनेसे लाह कर परमेशन होनेसे अनुक ग्रुपितालं होनेसे अब उस प्राचीन पुस्तकोंसे कथा कहा हो होनेसे अब प्रमाण प्रस्तकोंसे कथा कहा होने होने साथ स्वाचीन पुस्तकोंसे कथा कहा हो हुन वसे छुनो :---

पूर्वकालमें पेखे ही एक बरनवृक्त नीचे बहालक नासक प्राह्मण कुटी बनाकर रहता था। प्राह्मण विद्वाल था, पर उसके छड़केंका जी पहनेमें न कमता था। आठमें वर्ष उसका, जनेक हुआ। जीते होते ही तुरूत गुरुके या जार विचय पहना, बह अपना पुराना रिवाज था। किन्तु यह ठड़का वायद वर्षका होने तक भी गुरुके घर न गया। एक दिन पिताने विज होकर स्वेत-केतु ( उस वाळकका नाम था ) को अपने सामने विदाकर कहा, "मार्ड, अवतक हमारे कुठमें कोई मी विना पढ़ा-डिक्स नहीं रहा, केवळ ब्राह्मण-जातिका होनेके कारण ही ब्राह्मण कहा जाय, येसा कोई भी हमारे कुलमें नहीं हुआ । त् वहाः हुआ, शारह चर्चका हुआ, अब तो तू गुरुके घर जाकरः विद्या पढ़ थाचे तो अच्छा हो।" इन कोमङ, किन्तु प्रभावशाङी शृष्ट्रोंसे इस बालकके मनपर बहुत असर हुआ और वह गुरुके पास धिद्या एडने परदेश:गया । चारहसे चौचीस वर्षतक गुरुके हार रहा और अमेक तरहकी विचा उसने: मलीमांति सीखी। ज्ञाय सह किया पढ़कर वर आया, तव श्वेतकेत तो मानों पहलेका ख़ितकेतु ही न रहा । पहले यह अपह और दहुई था; पर अभिमानी न था। इसके बदले वह अव विज्ञान, गुस्सीर, किन्तु अमिमानी हो गया । पिताने देखा कि छड़का कितनी ही विद्याओं में निपूज हो गया है, पर उसे अभी सखें; धर्मका-इंग्लरके कानका-शिक्षण नहीं मिला। इसलिये विताने उसे पास विडाकर पूछा, "वितकेतु ! तेरी बुद्धि तो बहुत तीकृण हो गई है, तू विद्या पढ़नेका अभिमान भी बहुत रख़ता है और धमर्खी भी शतीत होता है। देख, मैं तुमसी एक प्रश्न पूछता 🛔 जिलका उत्तर है। शुनै कभी अपने गुरुद्धे प्रश्न किया है कि गुरुजी | पेखा कौन पदार्थ है कि जिलके एकमान जानने: से सद कुछ जाना जा सके !" श्वेतकेतुने ज्वाय विया, "प्रिता-जी! . यंकके जानवेसे यह सब कुछ किस रीतिसे जाता जा सकता है ?" पिताने कहा,"देखो भाई मिट्टी है । इस एक मिट्टीको यदि पूर्ण क्यसे बान के तो मिट्टोके जो जो पदार्थ होते हैं— घड़ा दिवला ईंट इत्यादि यन सबको हम जान सकते हैं।

कारण यद कि मिट्टीके वने हुए वे सारे पदार्थ किन मिन्न नाम-मात्र हैं, तरो वस्तु तो मिट्टी ही हैं। इस प्रकार, आई, लोहा क्या चस्तु हैं, यह त्रहि हम टीक सम्मा लें तो लोहिके वने हुए वहार्य हमारी समक्तमें भा जायेंगे। कारण कि लोहिके मिन्न भिन्न पदार्थ तो नाममान ही हैं, नरी चीन तो लोहा ही है।"

प्रांतमित् — "पितावी ! वो दे पुरुष्यों ऐसा वो कोई भी प्रांत कित्त — "पितावी ! वो दे पुरुष्यों ऐसा वो कोई भी प्रांत कि तिवाद के जानगे से सव कुछ जाता जा सके । मुझे मालुम होगा है कि उस वस्तुको ने पुरुष्य होगा ने कहा है अलगा पितावी का प्रांत के वह पर्योग्य हो है । जैसे मिहोका वह कि स्वात के प्राप्त को वह पर्योग्य हो है । जैसे मिहोका वह कि स्वात के स्वात के प्राप्त के स्वात के प्राप्त के स्वात के प्राप्त के स्वात है हो है कि मुझे एक स्वात के प्राप्त कर कि स्वात के प्राप्त के स्वात के प्राप्त के स्वात के स्वत के स्वात के स्वत के स्वात के स्वत

कक्षा≕क्षास |

अमेय≕जो मापा न जी सके ।

#### [ १२ ]

# ईश्वरकी सत्ता जगत्के भीतर और

## वाहर भी है

दूसरे हिन भी उसी भाइके गीचे धर्मीश्रहणकी कक्षा देती। भाइकी छाया धनी थी और पक्षन भी धीरे थीरे जलता था। अता यह स्थान खुळी इवामें बैठकर काम करनेके लिये अच्छा था। इसके अळावा हमारे ख़िए लोग प्राचीन काळमें ऐसी ही भाइकें भीचे बैठकर परमेश्वरसम्बन्धी विचार किया करते थे, यह जानकर ळडुकोंको यह स्थान विशेष प्रिय ठमने लगा।

वालक--गुरुको महाराज । क्या हम आज भी कलके वर-गवके पास न जायंगे !

गुस्ती—चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका है तो बैसा ही करो ।

सव बदकी छायामें का थेंडे। जैसे ईम्बरमेंसे वह समस्त एष्टि फैलती है, वैसे ही बढ़मेंसे छोटे छोटे बदबुक्ष विकले हुए थे। वड़पर वहुतसे फल विकल रहे थे, जिल्हें असंख्य पक्षी बैठे जा रहे से और बढ़के बीचे भी पबब और पिहापोसे निराये हुए सैकड़ों फल बिकारे हुए थें।

गुरजी—कलकी वारोमिंसे किसीको कुछ पूलना हो तो पूछो।

मतिलाल-गुद्धी महाराज ! श्वेतकेतुके पिताके कथना-

पुसार यदि ये सन पदाध परमेशनरके ही बने हुए हों तो ये पदार्थ ती परमेशनर हैं।

गुरुकी—नहीं, पेसा नहीं । ये पहार्थ परमेश्वरके इंप तो हैं. बिन्तु ये पदार्थ परवेश्वर नहीं । जो इस प्रश्वीमें बहुता है,किन्सु तिसे पृथ्व। जानती नहीं, पृथ्वो किसका सरीर है, जो पृथ्मोंके भीतर रहकर इसे चलाता है, वही परमेश्वर है। को अलमें रहता है, जो वायुमें रहता है, को चन्द्र सूर्व तारे, पशु-पक्षी मनुष्य इत्यादि ब्रह्माएडमें भरपूर इन वसंख्य पदार्थोमें रहता है, किन्तु ये पशार्थ किसे जानते नहीं-वे पशार्थ जिसके ग्रारीर हैं, इन पदार्थीके मीतर रहकर इन्हें जो चलाता है—वही परमेश्वर है। रायापि मैंने को सिंहो और सिद्दीके वासनका हुशाना विधा था, जले सुनकर तुन्हें जो शङ्का हुई, वह बलित ही हैं। खेतकेतु-को भी कदाचित् राष्ट्रा हुई होगी । जतपथ उसके पिताने बूचरा हृद्दान्त हेकर वह सङ्घा पूर की, वैसे मुझे मी करना उचित है। षालको ! भए बद्का फल ले मामो, ( एक के गाया ) मीर हुकड़े करो ! ट्रकडे कर देखों उसमें क्या है ? ( व्यन् उसे तोवा बीर सब इकट्ठे दोकर मीतर देखने लगे, उसके बन्दर केंट्रे कंट्रे सबे देख रहे ) बालकोने गुरुवीसे कहा—"गुरुती ! इसमें तो छोडे छोडे हाने देख पड़ते हैं।" गुढ़ती जोड़े—"त्रच्छा, अब उनमेंसे एक

छोटा दाना छेकर टुकड़े करो और देखी उसमें क्या नजर बाता हैं!" वाछकोंने एक दाना छेकर खोड़ा और देखा, छेकिन वह इंतना स्कूम चा कि इस मो न विवाह दिया। फिर वाळक बोर्ड -- 'युक्ता! इसके बाग करनेसे तो इस मो नहीं देख पहता।" मुस्ती बोळे-- "यह समक को कि जिसकी बायत तुम ऐसा कहते हो कि कुछ नहीं देख पड़ता, उसमें हो पूरा बड़का काइ समा रहा है, और इसी अकार इस जगदक अन्दर रहता हुआ भी जो देख नहीं पड़ता उसमें ही यह जगद समा रहा है और उसमेंदीसे वह निकला है।"

् हरिलाल—पहलेसे ही यदि पिताने मिट्टी और बड़ेके ट्रप्टान्त देनेके यहले यह बड़का इप्टान्त दिया होता तो कितमा अच्छा होता!

्राइडी—प्रिष्टां और बड़ेका, स्त्रांने और सोनेके शामृत्रणोंका, कीहे और केहेंके शकांके हुए।त्व देनेका मतळव यह है कि उम उम वस्तुमाँकी पत्नी हुई बीजांको चाई जिंतमा तोड़ो-कोड़ो तो भी जिल पहार्यों से वे बली है, वे पतार्य तो हमिश्रा कायम रहेंगे! चड़ा पूट जायगा, पर मिट्टी वहीं फूटेबी, आध्रुरण पूट जायगे, ठेकिन सोना क्योंका त्यों रहेया! इसी प्रकारसे यह जात् परीमस्थका चना हुआ है और यहि इसके दुकड़े दुकड़े भी हो जायं तो भी परमेश्यरका नाग्र न होगा! ठेकिन यहि यह स्कू सुक लाय वा अळ जाय तो इसके बीज न रहेंगे! किकन सह सुक लाय वा अळ जाय तो इसके बीज न रहेंगे! किकन सब अप तो किने हुए।त्यमें इतनी ही कभी है कि ये बीज और सब अका पत्न किने वा सकते हैं, किन्तु इस प्रकार परमेश्यर और स्टिएको पक इसरेंसे जुदा नहीं किया वा सकता।

हरिलाल इस हृष्टान्तमें एक कमी, दूसरेमें दूसरी कमी, क्या खुव!

. गुहजी - ठीक, कोर्द भी हुष्टान्त परमेश्वरके विषयमें पूर्ण-

रूपसे कागू नहीं होता, यह इस वांतले माळूम होता है। 'इम जो जो इंटान्त केते हैं, वे उसके सद्धपको कुछ कुछ जैसे नैसे सम् फार्मिके जिबे काफी होते हैं.।

षंकां=शक । : ब्रह्माण्ड=विश्व । इसान्त=मिक्षात्र । सूक्ष्म=पारीक, वाति:छोटा । '

## [ 88 ]

## ईश्वर देखनेमें नहीं आता, पर वह अनुभवगम्य है

् वालक—गुरुती महाराजः! ईप्टयर देशः नहीं पड़ता, तो भक्ता वह कहां रहता होगा ?"

गुड़नी—हस जगहके कण कपमें वह व्यात है। स्त्र नातको खेतकेतुके विताने द्वेवकेतुको एक अच्छे 'क्ष्मलहार्रा समकाया है। विताने कहा—"वाई, उस पानीमें एक नमककी वर्ण वाले और पातकाल वसे मेरे पास के बामो।"

श्वेतकेतुने ऐसा है किया और धूचरे दिन खुवह नमकके पानीका प्याटा लेकर पिताके पास स्था । पिताले कहा— "स्वेतकेतु ! जिल समककी ठलीको तुमने पानीमें डाला है, दसे लाओ।" श्वेतकेतुने पानीमें हाय इंत्लूकर हैका, लेकित पह डली उसे न मिली, क्योंकि वह विव्हुल गल की थी, रसलिये उसने कहा—"पिताजी! वह तो नहीं है।" पिता—"अब तुम इस पानीको उत्पत्से चलो और कहो कि कैसा उगता है?'
इसेतबेचुने चलकर कहा कि यह खारा है। पिता—"धीचमेंसे
आखानी डाउकर निकाले और चलकर इसका खाद वत-लाओ।" इसेतबेचुने इसे भी जारा ही बताया। पिताने फिर पृद्धा कि नीचेसे चलकर इसका खाद वतलायो। फिर मी उसने खारा ही कहा। पिता—"उस ममकको निकालकर मेरे पास लाओ।" इसेतकेचु—"वह केसे निकल सकता है, वह तो पानीमें नित्य शुला ही हुला गहेया।" पिता— 'तो इसी प्रकार समस्त्री कि परमेददा है, तथापि तुम यह देव नहीं सकते कि वह यहाँ है। इसेल उसके चलनेहीसे, उसके रस छेनेहीसे बह मालूम होता है। अर्थाल एम्पेन्सर बांकसे देवनेमें नहीं बह मालूम होता है। अर्थाल एम्पेन्सर बांकसे देवनेमें नहीं बह मालूम होता है। अर्थाल एम्पेन्सर बांकसे देवनेमें नहीं स्वात, पर वहका खनुसन हो हो और इसे पीतिसे वह है, यह इमें निश्चय ही जाता है।"

मणिलाल-गुरुजी! इस वातमें नमकने वदले शकर कहा होता हो कैसा अच्छा होता!

गुरुती—बहुत ठीक ! परमेखर शक्तर केवा मीता है, पर तुरुती तरा कही कि शक्तरको अपेक्षा क्या नमक कुछ कम खाँदु है !

मणिलाल गुरुतीका कहना समक्ष तथा और निरुत्तर होकर कहने लगा—"गुरुत्ती! नमक विना तो सारी रखोई फोकी लगती है। स्वोईमें मिठाई विना काम चल सकता है।"

#### [ 88 ]

## **ई**३वर एक वा अनेक हैं

गुरुजी-चालको ! आजतक तुम हिन्दृधर्मके श........... ईश्यरके सम्बन्धमें इतनी वार्ते जान चुके हो-

- (१) इस चिरवमें सारी शक्ति कैचल ईरवरहीकी है— यक्ष और देवताओं की चान याद करो, जो अध्वाय १० में पीछे वर्णन हुआ है।
- (२) सब कुछ उसीसे बना है, उसमेंसे ही उस्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है और अन्तमें उसीमें समा जाता है, जैसे मिट्टी और घड़ा, सोना और गहना।
- (३) किन्तु जो पदार्थ दोखते हैं, वे ईश्वर नहीं। वह तो इन पदार्थोंके अन्दर व्यक्त है। पर वह द्वष्टिगोचर नहीं होता, जैसे बड़के पेड़के सुद्धम बीज।
- (४) यद्यपि इस दृष्टिसे तो घह देखा नहीं जाता, लेकिन यदि चाहे तो उस घस्तुका रसास्वादन किया जा सकता है, जैसे जर्लो मिश्रित नमक या शंकरका।

अय कही, ईश्वरके विषयमें और क्या जानना चाहते हो ?

रमाकान्त—ग्रुरुजी महाराजं ! ईश्वर एक है अथवा अनेक ?

गुरुजी—ईश्वर एक हैं । यह सारा विश्व एक हैं, इसके सब पदार्थ इकड़े रहते हैं। एक दूसरके साथ गुप्ते हुए हैं और एक ही रचनाके अलु हैं । देखो, इस सरोवरमें एक कड़ूड़ डालो, पानीकी कैसी छहरें उठती दीखती हैं! एक बगह पानी हिलता

है, हेकिन उस हड़क्कका असर सारे सरोवरमें फैड जाता है। तुमने बढ़े शहरोंमें एकाध कपड़े बनानेका कारखाना तो देखा ही होगा। न देखा हो तो यह नन्हीसी घड़ी ही देखी। इसमें यक कैसे एक उसरेके साथ जुड़े हुए हैं-एक फिरता है तो दूसरा फिरता है, दूसरा फिरता है तो तीसरा फिरता है। इस प्रकार इस विश्वको भी सममना 'वाहिये'। सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी एक दूसरेले लाखों और करोड़ों योजन दूर हैं; तथापि ये सब एक ही बड़ीने चक हैं, और इसकारण इन सबका रचनेवाला एक हो होना चाहिये। एक न हो तो इन सबके प्रीच कितना गड्वड मच जाय ? अभी वे सद चक तो फिरते हुए देख पड़ते हैं तो भी तुम इनको एक दूखरेसे अलग कर सकते हो। किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं, उनका काम एक दूसरेसे विस्कुळ हुदा है तो भी वे एक दूसरेसे हुदे नहीं किये जा सकते। सब मिलकर एक ही काम करते हैं ? सभी अनुष्यके जीवनकी सेवा कर रहे हैं। वे किसके द्वारा पेला करते हैं ! जैसे अपने शरीरके अवयव इकहें रखकर बलानेवाली एक आत्मा है, वैसे ही यह विश्व और इसमें विराजमान परमात्मा है।

स्तकारण' हिन्दुध्यमें शास्त्रोंमें इस विश्वको परमेंड्वरका शरीर बतलावा है, और परमेड्वर उसके कन्दर बसनेवाला जीवन कहा गया है। उस महान् पुरुषके हजारों मत्तक है, हजारों जोंबें हैं, हजारों पेर हैं। यदि दुसरे प्रकारसे यह वात कहें तो यह आंकांश उसका स्टिर है, ये सूर्य कन्द्र उसकी आंखें है, यह वायु इसका श्वासीख्वास है, इस्यादि। प्याकान—स्व तो पायेश्वर वह हैशके शहर हवा? मुख्ती—नहीं, पायेश्वर वह है, शेकिन वह हैर वहेशा नहीं। मैंने सुमसे हुळ दिन पहले वो शुक्त कहा गा, वह हुव मूक्त वहें। पायेश्वरके वर्णन कारोंके क्रिये हुए ये क्रियो हुएए स्त्रे हैं, बनने अबूरे हैं। हमने हस विशवको पायेश्वरका सरोह और

परमेह्यरको हर्जो वसनेवाछा जीव बहासमा, हराका कार्य वह है कि इस अधिक विद्वानों क्सनेवाछा परमेह्यर एक है, वह सब पदार्थों को इब्हुइ एक, सबके व्यक्टर एक्टरर सबका सञ्चा-सन करता है। जैसे हमारे स्टरियों बोन, वेसे परमेह्यर व्यक्ति

चित्रपर्ने प्रकार है । स्तास्तादन≔सका पत्तका । मिकिल्≕निक हुआ ।

वीजनः वास् ग्रीकः भवनवः वंशः । संवादमः वास्ताः । गविषः व्यासः ।

F- 89 - T

तेतीस करोड़ देवता मुख्या महाराज! आव बहुते हैं कि हिल्बुदममें परमेश्वर है, तो तेतीस करोड़ देवता क्यों बहु वाते हैं!

पत है, वो तेतीय करोड़ देशता बच्चे बढ़े वादे हैं। गुरुवी—परोप्टर एक है, किस्तु उसके मक्कावके स्थान सस्वत हैं। इस विद्युक्ते सुर्व, तारे और पूज्यों आदि क्यांच्या चंद्रावों में उसकी अवस्थित क्वितार स्वताई आपित करोड़ों स्वता है, यह ब्या जाता है। मतिराम—गुरुदेव ! विश्वके संमस्त पदार्थों में परमात्माकी शक्तियां स्कुरित हो रही हैं, इस भावकी सुन्दर कविता मुझे पाद आती हैं:---

विमल इन्दुकी विभाल किरणें प्रकाश तेरा दिला रही हैं। अमादि तेरी अनन्त माया जगतको लीला दिला रही हैं॥ तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वह देल सकता है चन्द्रिकाको । तुम्हारे हैंसनेकी भुनमें नदियां निनाद करती ही जा रही हैं॥

गुरुजी—यह कैसा सुन्यर माव है! वस्तुतः ईश्वरका पेश्वर्यं विश्वकी हन सव वस्तुजॉम देकनेमें आता है। उसका प्रतिविम्य सभी प्रवासों में मज्जता है। वह एक है किन्तु अनेक करोंसे प्रकट हो रहा है इस बातके समम जेनेपर हिम्मूजर्पमें 'तितीस करोड़' देवता क्यों कहे जाते हैं, इस प्रश्नका उत्तर इसका उत्तर करा है। करोड़ के जिल्हे अनेक कर हैं। करोड़ के जिल्हे सुरु संस्कृत-शत्व 'कोटि' है। कोटि गृह वर्ग वा प्रकारके अध्यें भी प्रयुक्त होता है। १२ आवित्य यह जाते हैं, १२ उद्गुट वहु, और देवताओं के राजा इन्द्र १, और उट्यन्न इसे वस्तुमाचके पति, स्वामी, प्रजापति १, इस प्रकार मिलकर ३३ होते हैं। करोड़ 'कोटि'—देवता, इस वावयका यह अर्थ है कि देवताओं की कुळ संख्या ३३ है, अर्थान् ने तिरीस प्रकार हैं, अर्थान्

... छड़के 'तैतीस करोड़ देवताओं' का यह अर्थ जानकर अव-म्मेमें हुए और उन्हें यह आळूम हुआ कि छोग इस विषयमें कितने अनिक्ष हैं ! सब वपने अपने मनकी शुंकार्योका समा-धान गुरुवीसे करानेके लिये वटसक हुए। अवधित=ओ तिने म बार्य । विचाद=सन्द । े

स्फ्रारिड=प्रकट होसा । प्रतिनिम्ब=समा । स्मितः=सुसक्यान | अश्रीवदा=वजान ।

#### [ 88 ]

त्रिमर्त्ति—ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव)

रमाकान्त नामका एकं चतुर लंक्का था, उसने दूसरे दिन धर्मीपदेश मुद्ध होंते ही धव्हदम गुस्सीसे प्रश्न पूछा।

ग्रंदली | हमारे संभीनें शिव, विष्णु आदि खुदे जुदे देवता

कहलाते हैं, इसका क्या कारण है ? गुरुजी—यह अच्छा प्रस पृष्ठा वयां है । इस छोगोंमें कितने ही ऐसे कहर वैष्युव होते हैं कि तो "शिष" शब्दका भी प्रयोग नहीं

करते. क्योंकि उसमें शिक्का नाम से लिया जाता है। इंसी प्रकारसे बहुतसे ग्रीय भी विष्णुकी विन्दा करते हैं। यह बहुत कोटी वात है। महास प्रांतमें कभी कभी सहाब और खार्यसे हैय और वैष्णवींमें यह अगडे हुए थे। इसकारण अपने शास्त्रीमें शिव और निष्णुको निन्दाने पिछळे समयके मिळाने हुए रठोक

या गरे हैं, उन्हें हमारे कितने ही अजावी मार्क शास्त्र सम्मते हैं अब मैं तुमहें इस सम्बन्धमें डोक ठीक वात बतलाता है. पर

निषय गुळ कठिन है, इसल्यि ध्यानपूर्वक सुनोः—

कुछ समय पहले मैंने तुम्हारे सामने 'ईम्बर' शब्दकी ह्याख्या की थी, जो कदाचित तुम्हें याद होगी। "जिसमेंसे ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसमेंसे उत्पन्न होकर ज़ीते हैं और जिसके प्रति जाते हैं ज़िसमें प्रदेश करते हैं वह परमाहमा है।"

गतिर्भवी प्रमुः साझी निवासः सरणं सुहत्। ... प्रभवः प्रत्यः स्थानं निधानं वीजमञ्ययम् ॥

थीमद्भगवद्गीता अ० २ रहोक १८

इस ध्याक्यामें परमेश्यरसम्बन्धी लीन थाते हैं (१) एक तो यह कि वह जगत्का काग्र हैं, और (२) दूसरी यह कि वह इसकी रक्षा करता है, और (३) तीसरी यह कि वह इसका संदार करता है, अर्थात् अपनेमें मिळा छेता हैं। उत्पत्ति, रक्षण और संदार वा ज्य, इन तीन क्रियाओंको लेकर परमेश्यरके तीन कर वर्णन करनेमें आते हैं:—

(१) पक प्रहा, अर्थात् जिस परमेश्वरमेंसे यह विश्व बढता है, डहित होता है और फळता है।

(२) यूनरे विष्णु, अर्थात् जो परमेश्वर इस जगत्में आत्म-रुपसे प्रविष्ट हो इस जगतुकी रक्षा करता है। रक्षाके निर्मिन यह अवतार भी छेता है।

(३) तीसरे स्ट. वर्षात् बो परमातमा प्रकृषके तुकान और अधिक कपसे एस जगत्का संद्वार करता है, पर कितने ही कहते हैं कि यह जगत् स्वयं ही तुकानका है, और यदि यह शान्त हो जाय तो जिसमें यह शान्त होता है वह पुक्र परमातमा ही है। इसलिये उद्दक्ता ही यूसरा नाम शिव है, वर्यात जो संहार करता है, वही सुख भी देता है। फिर तुम्हें याद होगा कि वेदमें जो अग्नि है, वह सब वस्तुओंको जलाकर अस्म कर बालती है, पर साथ ही साथ पर अर्थों वसकर ख़बको वह सुख भी देती है। यह शुभ कल्याणकारी अग्नि ही श्रिव है। अग्निकी सोधी उचाल वही श्रिवकी मृतिं (श्रिव-लिक्ट्र) है। अग्निकी वचालके साथ अर्थ की काली-पीली करें, वे ही श्रिवकीकी जाजार है, अग्निक प्रधाननेकी वेदी (कुछा भी तो श्रिवकीको कलावारी है, और अग्निमें हक्त किया कुछा भी तो श्रिवकीको कलावारी है, और अग्निमें हक्त किया कुछा भी तो श्रिवकीको स्वित्तर पढ़नेवाला जलका अभिरोक है। इस प्रकारसे वेदकी अग्नियुक्ता है पुराणोंको श्रिवस्त्वार्य है, और इसी कारणसे श्रीक सम्बद्धार्य सम्बद्धार्य सम्बद्धार्य सम्माय स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्र स्वात्य स्वात्य स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्य स्वात्र स्वात्य स्वात

. सष्टा≔रचनेवाळा∗।

संद्वार=नाचा

## [ 80 ]

#### गणपति और माता :

त्वंहि नः पिता वसो त्वं माता जनकतो ।

ऋग्वेद

मर्था है अनन्त और सर्वज्यापी ईश्वर ! बाप ही हमारे पिता और आप ही हमारी माता हो। कुछ दिन पहले गणपति-उत्सव हुआ था, उसके बाद नव-रात्रिके दिन बाचे और फिर विजयादशमी तो कल हो चुकी है, इसलिये सबके मनमें गणपति, दुर्गा और शम-रावणके नाम प्रमुखे थे।

गुरुजी—बालको ! शक्षा, विष्णु और रह ( शिव ), ये तीन जूदे जुदे देवता नहीं, पर एक हो इंड्यके तीन विशेषण वा नाम हैं। यह तो हुमपर विदित ही है कि इनमेंसे विष्णु और शिवकी पूजा तो होती हैं, पर क्या तुमने क्ह्याकी पूजा होते हुए देखी हैं ?

इरिडाल-नहीं महाराज! कहते हैं कि केवल अअमेरके पास पुरकर नामक एक तालाव है, जिसके किनारे एक सुन्दर सफेड़ पत्थरकी ज्ञहाकी मृति है, जिसकी पूजा होती है।

गुरुकी---डीक, पर भेरा फहना है कि तुम खबने थोड़े ही विन पहले, ब्रह्माकी चा जिसके नाममें ब्रह्मा शब्द काता है, ऐसे एक देवताकी पूजा होती हुई देखी है और शायद तुममेंसे कितनोंहीने पूजा की होती।

यह सुन सब वस्ते अवस्त्रीतें,पड़ गये और इस वातको न सममनेके कारण एक व्सरेकी तरफ देखी रूमे।

गुरुजी—क्या तुमने थोड़े ही दिव पहले गणपति-उत्सव नहीं किया था ? यह गणपति-पूजा अक्षा व ऋषणस्पति, इस नामके देजताकी पूजा है। परमेश्वरकी स्तुति-वेदके मन्त्रं, यही 'अर्थः' शब्दका अर्थ है। हमारे ऋषियोंका मत है कि परमेश्वरकी स्तुतिद्वारा ही इस जगतमें हरेंस वस्सु उत्पन्न होती है और

बढ़ती हैं। इसकारण इस स्तुतिके देवता "ब्रह्मा" हैं। इस सृष्टिके कर्ता है। उनका बड़ा नाम 'ब्रह्मणस्पति' ( अर्थात् ब्रह्मा—स्तुति-रूपी बाणीके-पति, देवता ) है । इन ब्रह्मणस्पतिको वेदमें एक जगह 'गणोंका पति, गणपति,ऐसा विशेषण लगाया है, इसलिये ब्रह्मणस्पति गणपति कहळाये । ( गण=समृह ) अर्थात् ईरवरके स्तुतिक्कपी चेद-मन्त्रोंके जो समृह—गण—उनके पति वे गणपति हैं । ईरवरकी स्तुति करनेमें सब विज्ञोंका नाश होता है, इसलिये हर एक शुभ काम करनेके पहले गणपतिका पूजन वा स्मरण करनेमें आता है। पुस्तकमें भी पहले 'श्रीगणेशाय नमः' शर्यात् श्रीगणपतिको नमस्कार, यह लिखा जाता है। यात्रामें जानेपर उन्होंका स्मरण किया जाता है, भीर विवाद, अनेक भादि शुभ प्रसङ्गोपर गणपतिकी स्थापनाके प्रधात् सव काम शुरू होता है। वाणीके पति ब्रह्मणस्पति विद्याके देवता हैं। अतपव गण-पति भी विद्याके देवता हैं। इसकारण जब हम बच्चोंको पाठ-शाळामें विडळाते हैं, तय हम विशेषकपरी गण९तिहीका समरण करते हैं।

हरिलाल-गुरुवी! इसका निष्कृषे यह है कि विद्याके देवताका समरण करनेसे सब विद्या नष्ट होते हैं/। जब कितना सुन्दर भाव है!

गुर्फनी— डीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि श्रवरकी स्तुति करें और विद्या पढ़ें तो सब तरहकी अड़वनें दूर हो जाती हैं।

- अव दूसरी बात सुनो । नक्तिमी देवीकी यूजा हुई थी।

वह देवी तो परमेश्वरकी विश्वमें साजमान शकि है। उससे यह समस्त जगन् उत्पन्न हुंगा है। इसलिये उसे हम 'अम्बिका' अधवा "माताजी" मी कहते हैं। उस परमेश्वरकी शक्ति तीन तरहकी है-एक तो विद्या, जिसे 'सरस्वती' कहते हैं, जो इस विश्वमें नदीको भांति बहती रहती है। दूसरी इस विश्वमें के ली हुई सुन्दरता है, जो ईश्वरका चिन्ह है, जिसके कारण हमें ईश्वरका मान होता है, इस सरूपको 'छक्ष्मी' कहते हैं । इसके सिवाय इस विश्वमें सुन्वरताके साथ जो विकराल कप देखनेमें आता है, जो ईश्वरकी प्रथण्ड शक्ति सब पदार्थीका सक्षण करती है, वह उसकी तीसरी शक्ति है। 🗽 .

ं बारूकों विस्ताओं कि यह कीनसी शक्ति है जो सारे पदार्थीको अक्षण करती है 😲 🦈 🗀 🚈 Fr. .. 3. 1

हरिलाल-काल।

ग्रक्ती - डीक । तो सब जगत्को भक्षण करनेके छिये मुंह फाड़कर करी हुई इस प्रभुकी तीलरी शक्तिका माम 'काली' वा 'चण्डी' है, किन्तु जैसे रह शिवरूप भी हैं वैसे ही 'काली' भी भीरी हैं ( गोरे शिवकी पत्ती, महुळकारी प्रमेश्वरकी प्रवेत चंडज्वल शक्ति )।

इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन प्रमुकी शक्तिके रूप हुए। और ये शिव वा रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीगोंकी तीन शक्तियां कही जाती हैं। ब्रह्मा, यह वाणीके देवता और उनकी शक्ति सरस्वती वाणीकी देवी हैं।

जगत्में ज्यास विष्णुकी पक्षी लक्ष्मीजी हैं। वे सुन्दरताकी

मृत्तिं हैं। और संहार करनेवार्छ ईर्बर बद्र वा महाकार्छस्वर, उनकी पत्नी महाकार्छी सत्त पदार्थाका महाण करनेवार्छी शक्ति हैं।

हरिलाल ्युकारी ! महाकालीको सिंह वा व्यामपर बिठाते हैं। इसका कहाचित् यह कारण हो सकता है कि वे सबका भारण करनेवाली शकि हैं।

गुक्ती – टीक यही बात है। और सरस्तीको इंसपर विटांते हैं। कवि छोग कहते हैं कि इंस मोती चुगता है, डूब और पानांको जुदा कर उदमेंले डूब पी छेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार सरस्तती अथवा विचा, जो क्लु खुन्दर और सरदा होती है, उसका न्नहण करती हैं और जो खोदी और मैठी होतो है, उसे छोड़ देती हैं। अस्मीजीका गण उस्कू भी है, जिसका अर्थ यह है कि केवल सहमीजीका गण उस्कू भी है,

निक्वयं=सार । आजसान=अकानसान ।

## [ | 5= ]

#### अवतार

गुरुजी—पालको ! उस वालपुस्तकमें 'कन्द्रमा' की कविता है, क्या वह तुम्हें बाद है ?

बहुताँको वह सञ्चर कविता याद थी, इसिंखने उनमेंसे एक बोला:— रहाकान्त- गुरुकी ! में बोल् मा-

•नाई मोहि चन्दा प्यारो दे री

चन्दा प्यारो दे री नाई मोहि चन्दा प्यारो दे री नी संख मारे बीन गंगमते गोर्डामें मर दे री

ं माई मोहि चन्दा प्यारों दें री<sup>9</sup>

बालकते यह कड़ी गार्ड। गुरुजीने कहा- वस, शव यह कही कि वह बाद्यमानी गाँदोंमें रखनर उससे बेटना क्यों चाहता या ?

ं कान्तिलाल चल्रमा यक वहुत ही मनोहर वस्तु है। ं गुरुती जो कहो, यदि ईस्वर भी तुम्हारे समीप हो तो तुम्हें बच्छा क्यो वा नहीं हैं

राषाकान्त-क्यों नं अंक्डा छगे ? यदि वह देख पड़े और इसके साय बातबीत हो सके दो कैसा बच्छा हो ?

· गुरुक्ती - विचारवस्त्र ! तुम क्या कहते हो ?

विवारवन्त्र-को रावाकान्त महता है, डीम ही है, पर ईस्वर किस रीतिसे देखा जा सकता है, इसके साथ वातवीत कैसे हो सकती हैं ? वह कुछ इस मैज वा इस बृहके सहुरा नहीं, जिसे हम अपनी दृष्टिसे देख सकें और बातबीत कर समें।

गुरुआ-डीक, अब गेरे दूसरे प्रश्नका उत्तर हो। ईस्वर कहाँ रहेंती होगा ? अपने पास का दूर ?

विचारचन्त्र-वह हमारे समीप और हमसे दूर भी रहता है, दूरसे दूर तारोंमें और समीपसे समीप हमारे हृद्यमें उसका बास ईं।

कवि दलपतरायकी सुन्दर कविताका यही भाव हैं:आस पास आकाल महै, अन्तर महैं आमास ।
पात पातमें पाइचे, चित्र पतिकों नास ॥
सचतः पाणिपादं तत्वर्षेतोऽकि सिरो सुन्तम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमानूत्व विश्वति ॥
पीता अ ० २ ३ ४ १ लो ० २

( अर्थ ) उसके सब बोर हाय पैर हैं, सब बोर आँक, सिर बौर मुंह हैं, सब बोर साम हैं, बौर वही इस छोकमें सबको

च्याप रहा है। इंग्रामस्य मिद १५ सर्वं बाल्डम्य जगलां जगत् वजनेंद बा० ४० मन्त्र ?

कार्य—इस संसारमें ऐसा कोई स्वान वा वस्तु नहीं है, जहां ईरवर ब्यास नहीं ! खर्चन ईरवर व्यापक है ! शुरुजी—तो वह व्यों नहीं देख पहता !

विचारकाद्र-कारण यह कि उसका शरीर वहीं। शरकी-शरीर हो तो क्या वह देखनेंग्नें गांवे ?

. विवारवन्द्र—हां महाराज ।

शुरुजी—लेकिन मेरा तो शरीर है ही, में दुस्हें कहां, नबर आता है !

विचारजन्तु—गह आप विचाई तो दे खे हैं। गुरुजी—वह तो मेरा शरीर विचाई देता है। विचारजन्तु—छेकिन शरीरमें आप हैं न ! गुरुवी—तो, इसी प्रकार समको कि इस विश्वकर्षी शरीर में श्वर जिवास करता है और इसिडिये वह दूरसे प्र रहता हुआ इमारे समीपसे समीप है। उसका समीप आजा है। उसका अवतार, वर्धात् नीचे उतरकर आजा है। किन्तु इस विश्वम उतरकर आजा तो उसका सामान्य अवतार है। एसके सिचा उसके कितने हो विशेष अवतार भी होते हैं। प्रमु इस विश्वके कथ कंपमें स्थास है, तथापि हमारे ऐसे सामारण मनुष्य उसे वेक नहीं सकते, लेकिन अब वह अमुक पहचार में सा स्मुक्त मनुष्यमं प्रकट होता है, तब हम उसे सुरन्स पहचार सकते हैं।

चुकीकाक-गुरुकी, वे पदार्थ वा मनुष्य कहां होंगे, जिनमें हम प्रभुका अवसार देख सकें ?

गुरुकी—इस चित्रकों जो जो चस्तु छुम्दर, प्रतापी और करपाणकारी तथा अहुत ग्राक्तवाकी हों, उन सभीमें।

जुजीलाल—तो बगत्के चभी वहें वहें पुरुषोमें प्रश्नुका सब-सार है !

गुरुकी हो।

विचारकार की किस उनमें तो बहुतसे बुह पुरुष भी होते हैं।

शुरुवी---डीक, लेकिन जुड़तार्वे बड़प्पन नहीं। बड़प्पन कार्ग्स कल्याण करनेमें हैं। अपने व्यायसे, बानसे, प्रेम्स, उपदेशसे इत्यादि बहुत रीतिसे जो दुनियांचर उपकार करते हैं, जम्में इत्यरका अवतार समक्षना चाहिये। इंस्टरकुछ के चे नाकारार्वे वडा हुना इस कमत्को नहीं चलाता,यह तो हमारे अन्दर बसकर राम करता है। अगवश्मीतामें अगवान कृष्ण कहते हैं कि उन जब पर्मना हाल तोना है और अपमें उठ खड़ा होता है, नव नव में सहनुक्ष्मीके भ्राण करनेके लिये और दुर्शका नारा परनेके लिये, और इस नीतिने प्रमेशां किर स्थानन करनेके लिये अपनार लेना हैं। उस समार में सनुष्यं तीला करता हुआ दिवसं पटना है।

कामन्ता रक्षण करना —यह काम विर्म्म प्रयावान्त्वा है। देखे जब-हार प्राचा प्राचा विष्णुके ही भवतार माने जाते हैं। येसे जब-मार रक्ष अवचा ( दूसरी संभ्याके अनुभार ) वीचीस कहे गये हैं। उनमें से किनने ही नो परमेश्वर के स्वन्थर साम्याने के लिये यनायें हुए इप्टमन हैं, जैसे कुमांचतार। कछुआ जैसे अपने अनुको मीतर लॉच मेना है और किर फीजा देता हैं, उस्तो प्रमास्ते परमाहमा भी खुल्फियों अनुको अपने होंसे से कुसित कर लेता है भीर किर जैसे फीजा देता हैं। कितने ही अवता नाम्की विषयें सिक्त आन देनेवाले अहासुक्त्य हैं, जैसे खुप्सरेय, क्युक, युत । कितने ही दुएंका हमन कर जानकी रहा करनेके लिये हुत । कितने ही दुएंका हमन कर जानकी रहा करनेके लिये हैं, जैसे तरस्ति हैं, परमुहास, पास और कितने ही



#### [ 39 ]...

#### राम और कृष्ण

्र अलोको बांधकाषा पूर्ण करनेके लिये प्रसु अपनी मायासे कीकामय हारीर धारण किये हुए दिखाई देते हैं। जैसाकि गीतामें किया है:

... अजोऽपि सम्मध्ययास्मा मृतानागीस्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाच् सम्मवाम्यात्सयायया ॥

ा जीता अव १ रहते ० ह

अर्थ — में खर्च प्राणियों का स्थामी और अमर्राहित है। येथापि मेरे खंबव्यापी आत्मस्वरूपमें कभी भी विकार नहीं होता, रांधापि अपनी ही प्रकृतिमें अधिष्ठित, होकर में अपनी आयासे सम्म किया करता है।

िषण्कुके सब अवतारोंकें राम और कृष्ण, ये वो अवतार सुक्य मिर्ने जाते हैं। भारायण, वासुदेवः ह्यादि नामोंसे भी विष्णुका मजन होता है, किन्तु वैष्णुवं प्रस्वका अधिकः भाग राम अथवा छल्णुके नामहोसे विष्णुका मजन करता है।

बसुदेवके पुत्र बासुदेव—कृष्ण इस प्रकारका एक अर्थ है। किन्तु ईश्वरकपसे जब इसका जर्थ ग्रहण करका होता है, तब प्राणिमानमें वस्त्रेवाला, ग्राणिमात्रको बसलेबाला, जीर उसमें रीविमान, प्रकारामान परमारका, यही इस बासुदेव शब्दका सर्थ होता है।

. . राम--प्राणिमात्रमें रमणं करनेवाले और ससे रमानेवाले प्रभुका नाम राम है। राम दशस्य राजाके पुत्र और सीताके पति थे। यह तो उनका स्थूल अवतार क्य था। उस अवतारका बरित्र तुम सबने बहुत आर पहा और सुना होगा, किन्तु उस अमृतको पीकर किसे परितृष्ति होती है? अतंपव हम उस चरित्रका स'क्षेपमें फिर स्मरण करें। रामावतारमें रहकर प्रभुते पिताके चचनका पालन किया । भरतको राजसि हासन सींपकर स्वय' सीता और लक्ष्मणके साध वे वनमें गये। जब रावण सीताको पञ्चवटीसे हे गया, तव उनकी सीजमें वे इक्षिणकी ओर चले, जहां सुत्रोव और इनुमानके साथ उनकी मेवी हुई। ह्युमान सोताजीकी खोजके किये भेजे गये। वे समुद्र पार कर लङ्कामें पहुंचे, जहां अशोकवाटिकामें, रात-धिन निरन्तर रामनामकी रहना करती हुई सीताजीको उन्होंने देखा। उनसे मिलकर हतुमान पीछे लौटे और सीतांजीका सारा वृत्तान्त रामको कहं सुवाया । समुद्रपर पुंछ वीधकर शाम अपनी बानर-सेनाके साथ छड़ामें उतरे, रावणके साथ युद्ध किया, रावणको मारा, रावणके आई विमीपणको वाहोपर े विहासा और सीताको है विशेषयोको चापिस आये 🗀 वहाँ न्यायसे और प्रजाको सुखी रखकर उन्होंने राज्य किया. और समय पानेपर वे स्वधामकी और प्रस्थित हुए। एक चचन, एक पत्नोत्रत, धैर्य्य, न्याय और प्रजारञ्जन, इन गुणोंके लिये रामाच-सार प्रसिद्ध है । ं कृष्ण-जन कभी घर्मकी अवनंति और अधर्मको उत्थान

होता है, तब साधु पुरुषोंकी रक्षाके लिये और दुष्ट पुरुषोंके विनाशके लिये जिलने अवतार किया, उस प्रमुका नाम कृष्ण है। उनके अवतारसम्बन्धी जीवनके तीन भाग है—एक तो गोकुलके रूप्य, व्सरा हारिकाके कृष्य, और तीसरा अर्जुनके सका, क्षरक्षेत्रके युद्धमें उनका सारधी बनना और ऐसी विषम अवस्थामें उन्हें उपदेश देना। परमात्माकी सबी भक्ति जैसी गोपियोंके वेममें थी बैसी ऋषियोंके यहमें भी न थी, जैसी कियोंमें थी बैसो पुरुषोंमें न यो, जो अनेक देवताओं की उपासनाक्षे उत्पन्न नहीं हो सकती थी वह अवन्य अस्ति एक प्रभुके शरणागत होनेहीसे हुई । जोकुलमें श्रीकृष्णुजी १६ वय -की आयुत्क रहे। उतने समयमें वहांके गोप और गोपियोंके साथ अनेक प्रकारकी बालकीका करते रहे, जिसको रासलीका भी कहते हैं। यथा-गामा, बढावा, खेळना, कृद्ना, नासमा और स्वांग वनाकर हुनी वगैरहुने विनोद करना और मस्क-क्रस्ती सादि व्यायाम करना, गो कराना सादि यही गोक्रल-ळीळाके उपदेश हैं । झारिकार्में राज्य स्थापित कर यतुर्वशियों-की राज-खत्ता वहुं ओर फैं छायी, अपने गृहस्थाश्रमके धर्मीका पालन किया, जरासन्य वादि भन्याची राजाओंको मारकर थनेक राजाओंको बन्दीगृहसे छुड़ाया इत्यादि, ये सब इत्यान्त क्रमाके द्वारिकाके राजजीवनके हैं। पौड़वोंके साथ सस्वन्ध और स्तेहके कारण युधि द्विके राजस्ययक्षमें मेहमानोंके पाद-प्रशा-सनका काम विनयमावसे आपने अपने अपर खिया। कौरव-पांडवोंके युद्धके पूर्व, जहांतक हो सके युद्ध न हो तो अच्छा,

ऐसा विचार अनकर दुर्योधनको समकाने वे स्वयं गये। दुर्यो अनने न माना, युद्धको ते यारियां हुई ।

दोनों सेनावें एक दूसरेंके सम्मुख सजधजकर तैयार हुई। रुपा अर्जुनके सारथी वने। किन्तु जिस ग्रही वन्होंने अर्जुनका रथ कौरव सेनाके सामने लाकर खड़ा किया, त्योंही अर्जन अपने बन्यु-पान्यवोंको, वृद्ध गुरु और खबनोंको पुदके लिये उद्यत देल गुद्धसे पराङ् मुख होने लगे। उनकी छाती कांप उडी, भनुष हाथसे गिर पड़ा, शरीरमें पसीना छूट निकला। वे इप्लंसे हाथ जोडकर पूछने रुगे, "असकत्! इन समे-सम्बन्धियोंके सामने राख कैसे उढावा जाय ? उठाऊ तो चाप होगा, कुटुनक्का क्षय होगा, और लड़कर भी में जोत् गा ही, इस बातका भी मुझे कुछ भरोसा नहीं ! अतः जैसा तुम कहो, वैसा कस् । वना मैं छड् वान लड़ ? मुझे तो कुछ भी नहीं स्कल पड़ता। उस समय श्रीकृष्णाने अर्जुनको एक येखा विशास उपनेश दिया कि जिसमें सब धर्मीका समावेश हो जाता है। वह उपदेश भगवद्गीताकें नामसे प्रसिद्ध हैं और हिन्दूबर्मके सभी आवार्य और गुरुमोंने, बाहें वे हीव अथवा वैण्यव हों, इसका बहुत ही बादर किया है। इसमें ज्ञानवोग, मिक्तयोग और कर्मयोगका संक्षेपमें बड़ी अच्छी रीतिसे वर्णन किया गया है। यूरोप, अमेरिका आदि देशोंके भी बिद्धान लोग इसको बढ़े प्रामसे पढ़ते हैं, इंगलिये समस्त संसारमें ही गीताकी रूपाति हो गई है।

हिंग्ट्रू छोम तो श्रीमद्भगवद्गीताको वेद और उर्णनपर्शेका सार मानते हैं। और आश्चर्य यह है कि मनुष्य जितना शीता-का मनन करता है, उतना ही अधिक उसको स्वे झनका यनु सच होता रहता है। इसीडिये भिन्न मिन्न डोगोने इसपर हजारों ही टीकार्य रची हैं। यह समी टीकार्य अपने अपने डेंगकी हैं, किन्तु वर्षमान समयमें को टीका "बीता रहस्य" के नामसे प्रसिखं हिन्दूबर्ग-तत्त्वचेचा और देशनेता डोक्साम्य पिट्डत बालान्त्रापर तिककदारा बनाई में है, वह तो वक्त अहुत टोका बनी हैं। प्रत्येक हिन्दूबन परम कर्त्तव्य है कि बीताकी एक प्रति अपने पास नवस्य रखे और संसारमें भी बीताका प्रकार बरे तथा करावे।

न्तिसृह्≕नेछ । असम्य=तम्मय । प्रक्षालन्≃धोना ।

## [ . 50 .]

्चार पुरुषार्थ

गुरुज़ी—वालको ! प्रारम्भमें निश्चय की हुई अपने धर्मकी स्थाएका तो तुन्हें याद होगी ?

परमेश्वरको समामा, उसका भवन करना, उसके हण्छा-प्रसार काम करणा जिससे अपनी और सबको आस्माका मळा हो—इसका नाम 'क्मी' है। ब्रिक्चमेर्ने गरमेश्वरके सममने और मजनेके छिये असका सक्य केसा माना गया है, यह में सारा चुका है। परमेश्वर केसे करनेसे प्रसार रहता है, इस नियमों अन योहा विनार करें।

सुवोध की काम किये वार्य कि ईश्वर प्रसन्न रहे? यदि यह आप मुक्तसे पूछे'तो मैं यह कहूंमा कि नीतिके अनुसार अवहार करनेसे ईश्वर धन्तुए होता है। गुरुजी—तो नीति बना 🖹 ?

सुवोध—सच बोलना, विश्वासपात्र बनना, किसीका भला करना, इत्यादि ।

गुरुती—डीक, इस विपयपर आगे चलकर और विशेष विचार करेंगे। किन्तु इसके साथ कोई सुमसे यह पूछे कि कमाना भला हैं वा दुरा, तो तुम क्या कहोंगे!

सुवोध—कमाना भला ही हैं, उद्योग करना और पैसा कमाना, ये वातें प्राथाणिकताके साथ होनी चाहिये।

गुरजी-यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्या धन कमाकर सुख भोगना चाहिये चा नहीं, तो तुम क्या कहोंगे ?

खुयोध—चेत्राक, खुल भोगना उचित हैं, किन्तु निक्यमी रह-कर, धनौपार्जनके विमा, खुल मोगना डीक नहीं और न पेश-भाराम ही करना उचित हैं।

गुरुजी—फिर कोई यदि तुमसे पूछे कि क्या अधीपार्शक और खुळोपभोगके साथ इंग्यर मक्ति और कुछ परलोकका विसार करना उचित है वा नहीं, तो तुम क्या कहोंगे ?

सुयोध—महाराज ! यह तो उचित ही है ।

गुरुती—अत्र सुनो, तुम आज हिन्दु स्वान्त्रास्त्रके एक वहें सिद्धान्तको साधारण विचार करते करते सील गये। वह यह कि चार पुरुपायीके सिद्ध करने और यथासम्मव इनं चारोंका एक दूसरेके साथ मेळ करनेमें मतुष्पके अन्त्रकां सार्थस्य चा प्रयोजन है। वे पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोश्च हैं।

(१) धर्म-अर्थात् नीतिनियम, यह करना चाहिये, यह न

फरना चाहिये, इस तरहकी आक्षायें, जिनपर जन-समाज स्थित है।

- (२) अर्थ-भर्यात् धम, जिसके उपार्शनमें मनुष्य हिन-शान वोजना फिरना है।
  - (३) काम-अर्थात् कमानाः, सुक्रोपमोगकी इच्छा ।
- (४) ओच्च न्यात् कवनसे इटना । इस संसार्धे इन जिन महान, इ.क और पापसे परिवेद्यित हैं, उनसे सूटना ही मोक्ष हैं।

वीरेन्द्र, गुरुवर । क्या हम धर्मानुसार चळनेसे पाप और दुःवासे न हुट सकेंगे !

... गुरुवी- काशय बूट सब्देरी, यदि इस एम्में श्रायंको विशास्त्र वार्थेन सममकर एवसुसार वार्ष्ट तो ब्रूटमा सस्भव है। यदि वर्म कावा भीतिनिकामंको ही हम समम्बद्धर हैठ खूँ और वर-मेरवरका बिचार और उसको सरिक स्ट्यांस्ट ब्रुड बाई विश्व केव हैं हो गोश्च केसे सम्भव हैं। इसके विश्वा सप्या समुख्य-शीवन व्यार्थ ही सामम्बद्धा सारिक । स्टिकिय हिन्दू-बर्मासारमर्में अमेर उपरांत गोश्च माला आहता है।

वीरित् - मुख्येव । तो यह चौथा पुरुषाधं सबसे उत्तम है।
मुख्यी--हां, किन्तु वह पहले पुरुषावीके निना हो नहीं
सकता। परमेश्वरको मक्ति परमेश्वरका हान, चमें और नीतिके
निना हो नहीं एकती। स्वितिये प्रमं स्वका बाह्मर है। अर्थ और काम, वे सो पुरुषाधं है क्लोकि नीसा कमाने और सुलोपभोग करनेसे परमेश्वर नाराज नहीं होता—संधापि हर दोनोंको घर्म और मोक्षके अधीन रखना चाहिये।

निरुवसि:=उद्यमरहित--कुछ कार्य न करना । अपार्जन--कमाना । परिनेष्टित--श्रव

परिवेष्टित-श्रद्धा हुआ ।

# [ २१ ]

## चार वर्ण (१)

गुरुजी—वालको ! तुम इतना तो समक्ष गये होंगे कि जय इस धर्म, अर्थ , काम और मोख, इन चारोंको लश्ममें रक्षकर चलेंगे, तभी हमारा जीवन पूर्णक्षसे सार्थक होगा । लेकिन यहि कोई तुमसे पूछे कि धर्म क्या वस्तु है, व्यवका कैसे उपार्जन करना चाहिये, सुखोधमोग कैसे करना चाहिये, ईस्वरका व्युभव किस रोतिसे होगा, इस्यादि, तो तुम क्या उत्तर वोंगे !

आनम्ब —हम कुछ थोड़ी बात कह सकते हैं, किन्तु इन प्रश्नोंका यथोखित उत्तर हम न है सकेंगे। विचाके पढ़े विना ये सब बातें ठीक ठीक समक्षमें नहीं भारतें।

गुरजी—टीक़, विचा ही उन पुरुषायाँकी सिद्धिका मूळ है। विद्याके विना कुछ भी नहीं हो सकता, इसिंख्ये देशमें बहुतसी पाठ्यालायें, ग्रिक्षक और उपदेशक होने वाहिये।

लेकिन वालको,—ईस्वर न करें पेसा हो—मान लो, इसी अज हमारी पाठशालामें लुटेरे वकस्मान् वा चुसें तो ?

क्षण हमारी पाठतालान जुटर जनात्मार् या जुरा या : सर्व्यदेव-पर जुटेरे कैसे आ सकते हैं, राजा हमारी रक्षा करता है। उसके नियत किये हुए पुछिस-विमागका यह कर्सन्यः है कि वह छुटेरोंको पकहे और सजा करावे।

गुरुजी-पर यदि लुटेरे शस्त्र लेकर मारने आर्वे तो ? सुरुवेदेव-जहांतक हो सके उन्हें पकड़ना चाहिये, नहीं

तो फिर मारना चाहिये।

गुक्ती—डोक, तो इतना ध्यानमें रखो कि जन-समाजमें जैसे विद्वान गुरु और उपदेशकाँके एक वर्गकी आवश्यकता है, बैसे ही प्रजाको यहा करनेवाळाँका दूसरा वर्ग होना चाहिये।

ें केफिन यह कही कि पाउशालांके गुरु और पुलिस-विभागके निर्वाहके लिये घन चाहिये, चह कहांसे मिले ?

चन्द्रफान्त—(विचारकर ) चरकार हमारे पाससे जो कर छेती हैं, उसमेंसे पैसे हे ।

शुरुकी -यदि लोगोंके पास पैसे ही न हों तो ?

चन्द्रकाराः यदि हम पड़े और उद्योग करें तो क्या हमें अपने प्रतापी राजाकी छत्रच्छायामें बसकर धनोपाशेन नहीं कर चकते !

गुरुशी—हुम्हारा उत्तर एक तरहरी ठोक है, लेकिन यदि होग केवळ कर देकर बैठ रहें, और राजा खिक रक्षामात्र करें तो इतनेसे क्या बढ़ें वढ़ें विवालय, बीववालय, रेळ, धर्मशालायें इत्यादि जो सार्वजनिक हित और आरामके लिये अनेक साधन चाहियें, वे पूरे पढ़ सकते हैं ? हममेंसे कितने ही खेतोंमें सुधार कर, नये नये कळा-कोवळ जिकाळकर, तथा देश परदेशमें ज्यापार बळाकर बहि खूब धनोपार्जन करें और उस धनका लोगोंकी अलाईमें उपयोग हो, तभी हम मुख्यते जीवन व्यतोत कर सकते हैं। इसलिये जन-समाजमें हम तप्यका काम करने वाले कितने ही धनवान और धन कमानेवाले पुरूप अवस्य होने चाहिये। यह जन-समाजका तीसरा का है।

अब यह कहो—ये धनवान छोग तो धन पैदा करते हैं, पर दुनियामें यदि मजदूर हो न हों तो क्या धन पैदा हो सकता है?

रमानाथ-नहीं। मैं एक चार चड़े बड़े कारकानोमें गया या। वहां मिन मजदूरोंके मुख्डके मुख्ड देखे। वे ही लोग करोड़ों रुपयोंका सामान बना रहे थे।

गुरुकी—ठीक, मकदूर जन-खमाजका चौधा वर्त है। पर यह ध्यानमें रजना चाहिये कि यदि छोहेंके द्वारतने और विक्रलीके पैदा करनेकी थिया खिखानेवाले परिवत न हों, रज्जा करनेके छिपे कोई राजा न हो और कारखानके धनवान मालिक मी न हों, तो विचारे मजदूरोंको जीविका भी मुक्तिलये मिलेगी। इस्तिये खस्मुच जन्-समाजमें इन चारों वर्गीकी व्यवस्थनता है।

अतएव हिन्दू-धर्मशास्त्रकारोंने बन-समाजके चार वर्ग बनाये हैं, बो 'वर्ष' कहळाते हैं। ये चार वर्ण इल क्कारसे हैं—

(१) ज्ञाह्मण्—जिनका विशेष काम विद्या पद्दा, पहाना और धर्मका उपदेश करना है।

(२) चित्रिय — जिनका विशेष काम प्रजाकी रक्षा करना और युद्धमें छड़ना है।

(३) वैश्य — जिनका विशेष काम खेती, पशुपालन और न्यापार आदि साधनींसे धन उत्पन्न करना है। (४) शृह्य-जिलका विशेष काम मजदूरी करना और सेवा करता है।

सार्वजनिक=समीके ठिणे, वा संबंधि सम्बन्ध रक्षतिवाला । जनसमाज=ब्रमुष्योंका संसुदाय ।

> [ २२ ] .चार वर्ण (२).

श्रक्षणध-मुक्ती कहते हैं कि प्राचीन समयमें हमारा समाज एक कप था और फिर काळान्तरमें उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, हैस्य और गृह, ये बार विभाग पड़ गये, यह क्या सब हैं 🕸

गुरुजी—ठीक । जनसक वन-धमाज खानी स्थितिमें रहिंग है तथरक एक महुष्य जनेक धन्ये कर सफता हैं, छेनिन जैसे नीत जानता वहनी बाती हैं जीर नहिं आधर्य कर सफता हैं, छेनिन जैसे निक्र कर स्वारं परनव होती हैं बैसे बच्चे भी-बहुते जाते हैं के लिए जी क्षेत्र कर स्वारं परनव होती हैं बैसे बच्चे भी-बहुते जाते हैं के लिए जी क्षेत्र कर होते हैं, वहीं करहें के बार यान भी एके होंगे और एक कालेंगें एक्सर करना होती गरे खें होंगे। परनु शहर्यों हर खबकी हुकानें अकन जनम होती शि छों होंगे। परनु शहर्यों हर खबकी हुकानें अकन जनम होती। छोंहें होता है के एके हर नानेवाला कहार्यक्ष हुई होता, लोहेंनों ईसाएंके पहले हर नानेवाला कहार्यक्ष हाता यहाँ होता, पर लग्नों जुहारके काले वह हैं होता, जा होता है हो हो से में। इस प्रकार एकसेंसे अनेव धन्ये जग यह के और उन-स्वातकों कर्य बंधों 2 मुट्टों एक ही वर्ष था। यहां महाराज के और उन-स्वातकों कर्य बंधों 2 मुट्टों एक ही वर्ष था। यहां महाराज के और उन-स्वातकों कर्य बंधों 2 मुट्टों एक ही वर्ष था। यहां महाराज के और उन-स्वातकों कर्य बंधों 2 मुट्टों एक ही वर्ष था।

देयदत्त — किन्तु, गुरुजी, कहते हैं कि वेदमें यह कहा गया है कि प्राप्तण मुख है, शिवय बाहु है, वैश्य लांघ है, और शूद पैर है। इसका बर्ध फ्वा है ?

गुरुजो—स्तका वर्ष तुम नहीं समझे। इसका अर्थ यह नहीं कि इन्हें एक इसरेसे जुदा समकता चाहिये, इसके विवरीत इसका वर्ध तो यह है कि सब एक ही महापुरुप परमात्माके भवयव हैं। एक शारोरमें एक अवयव चाहे ऊँचे स्थानपर हो वा नीचे स्थानपर हो, लेकिन इसकारण किसीको निकत्मा न सममना चाहिये, परिक उसे एक ही परमेश्वरके शारीको अव-यवके समान देखना चाहिये।

मन्द्रशेखर —(आश्रंपेक साथ) तो गुरुजी! ऐसा गर्थ करना चाहिये कि ये सब घर्ण एक हैं, किन्तु क्षेत्र तो पेसा अर्थ करते हैं कि सब जुदे जुदे हैं। कैसा अज्ञान!

गुरकी—ययार्थ हैं । तुम ही विचारो, कि यदि ऐसा न होतां तो यह बात पुरम्लूकमें—को मुल्यतया परमारमाके ही विपयमें है—किस लिये रखी बातो ? किन्तु तुम्हारी समक्षमें कुछ फेर रहा है, हसे में निकालना चाहता है। सब एक नहीं, किन्तु सब मिलकर एक हैं—सब एक ग्रारिक अवयब है।

देवदत-गुरुजी! तो हिन्दू-धर्मके अनुसार् जन्मसे कोई वर्ण के चा नहीं !

गुरुती—वर्मानुसार नहीं है। अपनी योग्यताके कारण लोकर्में ये अंचे नीचे मिने जार्य, किंग्तु वर्म तो बही सामंता है कि चे खब एक ही प्रसारमाके अवस्था हैं। और इसकारण

·· .

वेदमन्य हमें फहता है कि आह्यों, तुम्हारेमें ऊंच बीचके मेर् अपने कामके अनुसार पड़ गये हैं, पर यह समक्ष छो कि सब पक ही महापुरुगके अंग हैं। (यह सुन, सुदे सुदे स्वीके होते हुए मी सब विधापियोंका ऊंच कोचका अभिकान जाता रहा।)

हरिलाल – गुरुकी ! अब मेरा सिर्फ एक बातका प्रश्न हैं। हिन्दू-धर्म-शालके अनुसार स्था आहाण-कुलमें जन्म हैनेवाला आहाण होता है अथवा बिहान, और विद्या पढ़ानेवाला आहाण होता है

गुरुप्ती—मुरुप्तें तो कार्म और ग्रापके अनुसार ही विभाग पढ़े थे, अर्थात् अन्येक कारण कन-साधारणमें विभाग पढ़े। किन्तु सारा कन-समाज एक ही अन्येपर आहद्ध होकर देशका दित विभाइता है, जैसे यौद्धकालमें हजारों स्त्री-पुरुप विना इन्छ विचारे मिश्रु और सिश्चणी वन गये।

क्योंकि उसके पहले लोग लांकारिक भोगमें वह आसक्त भोर मूर्यक्त हो गये थे, इसलिये सुदको बैरास्यअधान उपदेश देनेकी आवश्यकता पड़ी। परन्तु इसको अस्तिम परिणाम ग्रह हमा कि जो सलार क्ल्यगुतका स्थापित किया बुजा क्कवर्ची राज्य, समस्त भारतवर्षेक उपरान्त वाहरके देशोंमें, ग्रथा एक्किमर्मे काबुल, हैराल, बल्क, सुखारा और पूर्वमें आवा, सुमानातक केल गया था, वह उसके पीच सलार शरीकिये पश्चात्, इसी बैरायके कारण, लिंक मिल हो यथा। क्योंकि इस बैरायमय उपदेशके कारण श्रीग चहुत अधिक स्रंत्रणां कैराय है।

उनके अधिकांस माई और पुत्र भी संत्यासी हो गये थे। किन्तुः एक उत्तर फल यह भी हुआ कि सम्राट क्योककी सहायताचे डाखोंकी संख्यामें बौद-मिस्तकाँने आरतवर्षसे बाहर बाकरः चीन जापानतक बौद्ध धर्मका प्रकार किया। उस्ती प्रसारके प्रभावसे वयतक भी भारतवर्षके बाहर ४५ [ वैतालील ] कोटि बौद्ध लोग वस रहे हैं, जो इमारे ही हिन्दू गाई हैं, वह हमारे किये वहें गौरवको वात है। इस समय सी अचीन समयके थनेक आर्थ सझाटोंकी तरह वौद्यकालके इन बन्द्रगुहा और अज्ञोक आहि सद्घारोंको हम छोग आदरसहित वाद करते खते ं है। किन्तु जेद है कि राजकुर्जोंने छोटी नवस्थानें ही वैरायका प्रसार होतेले जारतवर्षकी राजनैतिक स्थिति इतती बीत हो गई कि बौद्धकारुके प्रधान कोई बाह्यकों सम्राट हिन्दुओंने अवतक वधीं हो सका है।

बाए शडोंका कथा सरखतारी सीका जा सकता है और उसमें प्रचीणता लगन रीतिसे मिल जाती है, इसिकिमे यह साधारण नियम बना विचा तथा कि हर एक अपने कलके धन्त्रे ही किया करे। परान्त इस नियमके, शुच और कर्माके सतुसार, विपरीत द्रष्टान्त भी होते थे । विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए मी तपके प्रतापसे ब्राह्मण हो वये । कपन पेलन मुद्ध थे, षित्त उनको धार्मिकता देखा अधियोंने वन्हें अपने मण्डलमें ही छिया था, जानश्र ति पौत्रायण नामका एक ग्रह राजा भी बहा-शास प्रीप्त कर सका था।

वास्मीक ज्यास जादि अनेक अधिगणको उत्पत्तिका

सम्बन्ध ग्रहकुळसे उत्पन्न होनेपर भी वे अपने ज्ञानके कारण श्राह्मण वत गये थे। ऐसे अनेक इष्टान्त हमारी प्राचीन पुस्तकोंमें पहनेमें आते हैं।

चन्द्रक्षान्त—गुरुदेव! मेरा एक प्रश्न यह है कि इन चार क्योंनिसे इतनी अधिक जातियां कैसे वन गईं।

गुरुती—इसका एक कारण यह है कि वैश्यों के छुदे छुदे धन्यों के कारण छुदे छुदे वर्ग वन गये। जो इसरे मागमें वस-नेके लिये गये, उन्होंने अपने अपने मूल चतनके अनुसार छुदी छुदो टोलियां चना छीं और उन टोलियों में भी अच्छे हुदे रिवा-जॉके मेक्स और परस्पक्त अगाई इत्यादि अनेक कारणोंसे तड़ पड़ते चले गये। केकिन हिन्दु धनमंत्रास्त्रक अनुसार तो जग-समाजक केच्छ खार वर्ण हैं और वे भी सूलमें करमें और गुणके अनुसार ही पड़े हैं, जनमसे नहीं पड़ते थे, हमारे पूर्व कपनानुसार ये बार वर्ण हजारों मुन्द हाथ पैरवाले जन-समाज-कप पक ही महापुरुवके अड्ड हैं, इस तत्वको समभ लेना परम आध्यक है।

चातुर्वण्यं मया सूष्टं गुणकर्माविभागसः

गीता अ० ४ रहो। १३



# [ २३ ]

#### चार आश्रम

गुरुजी—वालंको ! हिल्हूचर्मामें जो वर्ण-व्यवस्था वांधी गई है उसके विषयमें हमारे उम्बे चौड़े विवार करनेका कारण तो तम समके ही होंगे !

केशय-हां, हमारे घरमेंमें जातपांतकी वात बड़ी मानी जाती है और काजकड़ खब जगह, जातपांत रहनी वाहिये वा नहीं, इस विषयमें बहुत विवाह होता सुवा करते हैं। इसक्विये इस प्रश्नपर विशोध विवार करना आवस्यक था।

गुरुवी—डीक । यहि धम्में हे लाग इसका संबा सम्बन्ध न होता तो में इस विषयमें इतनी क्रम्यी चर्चा न करता । हिन्दूः धम्मे-झास्त्रमें यह व्यवस्था बांधनेका और इसे ग्रास्थकी भागके रूपमें रस्त्रमें आम्ब्राय यह है कि जन-समाजकी विना ऐसी रस्त्रमा चा व्यवस्था किये हुए, धम्मे, अर्थ, काम, मोक्ष, ये बार पुरुषार्थं सिद्धं नहीं हो सकते ।

हिरिलाल—सारोंको न साधें और पकाध साधें तो क्या काम न सले ?

गुरुती—एक दो महत्त्वका कदाविद काम कह जाय, किन्तु संभस्त जन-समाजंका काम वहीं वह सकता। कोई भगवड़-मक महत्त्व तो यह कहेगा कि मुहे ऐसा न बाहिये, छुंच न बाहिये, छुड़े किसींकी सेवा न करनी बाहिये, छुड़े कोई मार झाहे तो सहा, हैंकिन मैं तो जबतक इस देहमें जीव है तंत्रतक प्रसंहरका ध्यान ही करूपा, जर्थात् सुक्षे अर्थ और कामकी दरकार नहीं, मुझे वेश्व, क्षत्रिय और शूलकी करूरत नहीं, में तो केवल माहफ ही रहना चाहता है, तो कदाचित एक ही पुर-पार्थसे काम चल सकता है। किन्तु सारे अन-समाजके लिये एक पुरुपार्थ किस मकार पर्याप्त होगा है जनसमाजके लिये एक पुरुपार्थ किस मकार पर्याप्त होगा है जनसमाजके धनिक, अम करनेवाले मजहूर और रक्षा करनेवाले शक्य चाहिये।

इरिलाल—जन-समाजको चाहिये तो इसमें हमें क्या मतलब १

गुरुकी—जन-समाजसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है, उसके करवाणमें हमारा करवाण है, इसे क्यों भूळ जाते हो ? इसलिये हमारी धम्मेकी ध्याच्यामें ही यह बात आती है कि अपना ही नहीं, बल्कि सारे जन-समाजका मठा करना अपना कर्त्तव है।

एंग्वरने ही जन-समाजका निक्सीण किया है, स्वयं करया-पके विना सपना करयाण भी नहीं। स्वयं कियी भी प्रकार-ये समाजकी व्यवस्थाका समिक साथ कम सम्बन्ध है। हमारे सारकारोंने अपने समयके अनुकुत और स्वयंभी होनेबाड़ी स्वयस्था कमाई थी। सुन्हें स्वयं सम्बन्ध अनुसार यहि सुनी तरहको व्यवस्था काली हो तो कमाओ, पर किसी प्रकारको पर्णव्यवस्था तो अवस्थ ही होमी। यह भी यह रखना चाहिये कि बाहे जैसी व्यवस्था को त हो, स्वस्थे सम्बन्ध अवस्थ आहरणीय स्थान होना चाहिये और व्यवस्थामें अर्थ और काम, धर्मा और मोक्षका लोग तिरस्कार न करने पार्वे। आधार और छत्तके विना कमी किसी इमारतको तुमने देखा है ?

वर्णवयवस्थाका हिन्दू वर्क्सी इतना अधिक महत्व क्यों है, इस वातको रुडके समक्ष गये ।

गुरुवी — यासको ! अय हम आये चर्छे ! हिन्दू चममें कैसे जन-समाजको मस्त्राहंक स्थि कितमे ही नियम बनाये गये हैं वैसे ही हर यक मसुष्यको अयना मस्त्रा किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयपर भी विचारकर जीवनके पक सुन्दर "समय विमाग"की रचना की गई है । यह पेसे विस्त्राण विवेक और शुक्तिसे बनाया गया है कि अपना भस्त्रा करनेके साथ सपका भस्ता है। स्वास आध्रमोंकी स्पवस्था है। यह "समय विमान" है। वे आश्रम इस सकरके हैं (१) इस चर्या-अम (२) गुहुख्याअम (३) बानम ख्याश्यम और (४) संन्यास अम । आश्रमका सरस्य अधि विश्वाम केनेका स्थान है। यह इसना स्वास अधि उसके स्थि कीय व्यति कियाकरते थे, वैसे ही सावार असुष्यकी स्विपियों काश्रमकी भिंत पिन्नवासे अपने जीवनके चार आग विश्वाम वाहिये (

(१) इनमें पहला भाग ब्रह्मचर्यात्रम है। "ब्रह्म" क्यांन वेदो-पवेद विद्यार्थ, इन्हें केवल पद्धना ही नहीं, किन्तु इनके अनुसार भावरण करना, इसका ही नाम ब्रह्मचर्य है। आरसे बारद वरसकी अवस्थाके भीतर पिता यहांपवीत वेकर वालकको गायत्रीका उपदेश करें।

#### हमारे धर्मशास्त्रोंमें लिखा है कि:— जन्मना जायते शुद्रः

मनुः अ० श्लो॰

(क्षर्य) कम्मसे तो सभी श्रद्धकी संक्षामें निने जाते हैं, परन्तु विज होनेके लिये संस्कारोंकी आवश्यकता होती है। फिर वह विद्यार्थी वनकर गुरुके घर जाय, वहां अत्यन्त सादगीं और पवित्रतासे रहकर कमसे कम १२ बरसंतक विद्या पढे और गुरुकी सेवां करे। सेवा करनेका मुख्य हेत यह है, कि विधार्थी वालकपनशीसे नम्राता और सादगी सीखे। और ब्रह्म-चारीको तो कुछ देहकए भी सहना चाहिये, जिससे बड़े होनेपर वह दुवेल और आरामतलब न होकर परिश्रमी और बलवान हो । उसे मिक्षा मांगकर पेट मरंबा चाहिये । शांधमें फिरफर उसे मिक्षा लॉना और ग्रहको उसे समर्पण कर उसकी आहासै उसका उपयोग करना चाहिये। भिक्षा करनेके कारण उसे छोगोंसे मंद्रतापूर्वक व्यवहार करना और अपनी जीविका स्तर्यं करना इत्यादि वार्तें ब्रह्मचारी सीख स्नेता था | स्रोग भी विद्याका आदर करते और विद्याके छिये सहायता करना सीसते थे। गुरुकी शिष्यके जीवनपर देखरेख भी रहती थी। इस आश्रममें रहमा ऐसा आवश्यक या कि श्रीकृप्ण तैसे महा-पुरुप भी गुरुके घर आकर ऐसी हीं सादगी और देहकप्रसे बहे और विद्याध्ययन किया ।

(२) जिसे सारा जीवन निद्यांकी सेवामें ही न्यतीत करनेकी इच्छा हो नह सदा ऋद्यवर्षाश्रममें ही रहे। जिस

किसीका मन जल्पना वैराग्ययुक्त हो वह ब्रह्मचर्याश्रममेंसे संन्यासी हो जाय, पर साधारण नियम यह है कि विद्याध्ययन समाप्त कर धीस वा चौयीस वर्षकी अवस्थामें घर जाकर शहस्था-ध्रममें प्रचेश करना चाहिये । विवाह करना और घर बताकर रहना, यहो गृहस्थाश्रमका जाधार स्तीपर है, इसलिये स्तीपर में म रखता. यह इस आश्रमका पवित्र धर्म है। अववान मनुका कथन है कि जिस घरमें ह्वी-पुरुप एक इसरेसे प्रसन्न हैं बहीं कम्याण है, और अहाँ स्त्री प्रसन्न है वहां ईस्वर प्रसन्न है। इस ब्राध्नमका दसरा यहा धर्म 'दान' है। जिस माधनमें 'धनोपा-र्जनका अधिकार है उसमें ही दान देनेका कर्तन्य है। वहस्था-ध्यमें अपने अपने वर्णके अनुसार हर एक मसुष्यको वशोग कर कमाना और संसारका सूल भोगना चाहिये, पर द्वष्टि सदा सहाक्षार और इंडकरकर स्थिर रहनी चाहिये । इन पातींका स्मरण दिलानेके लिये पहले हर एक घरमें 'अग्निहोत्र' रखनेका दिवाज था. और पति-पत्नो साथ बैडकर मश्रिमें आहति वेते थे। पति-पत्नी होनों ही 'दम्पति' कहलाते थे, 'हं' अर्थात् घर उसके दोनों ही पति अर्थात स्थामी थे। पुरुष स्थामी और हवी परिचा-रिका. यह 'दर्भात' का तात्पर्य नहीं । भगवान मनुका कथन है कि सथ आध्रमोमें गृहस्थाक्षम ध्रोष्ठ है, क्योंकि जैसे बायुपर सव प्राणियोंके प्राणका बाधार है वैसे ही मृहस्याधमवर सब साध्रमोंका बाहार है, होसे छोटी वही नदियां समुद्रमें जाकर माध्यय जैती है वैसे सभी आश्रमियोंका विश्रास ग्रहस्थाश्रमीके यहां है।

(३) गृहस्याधमके पश्चात् चानप्रस्थाधम है । संखारका कृव सुख भोगनेके पश्चात् घरका सारा प्रवन्य पुत्रोंपर छोड़ चिन्तन और मनोनिम्रह करते हुए अपने झानसे संसारको लाभ पतुंचाना, वस उपवनमें जाना और प्रमात्माका जिल्ला करना, यही वानप्रस्थाश्रमका उद्देश्य है। ईश्वरके निरन्तर शतनके विचारसे गृहस्य धर-वार छोड, यदि ख़ीकी इच्छा हो सी उसे भी साथ छेकर, बनमें जाता है। वनमें जानेका उड़े ह्य यह है। कि वहां फलकुल खाकर जीवन-निर्वाह करना पड़ता है और फ़ुदुरवपर वह स्वयं भारक्य नहीं होता, पर विशेष कारण ती यह है कि वहां निरन्तर सृष्टि-छोछा देखते गुण प्रमुका जिन्तन डीक होता है। पूर्वकालमें तो सूर्ववंशके राजा छोग भी अपनी पितयोंके साथ चानप्रस्थ होते थे, किस्तु कास्त्रक्रमसे देशमें राजकीय प्रवन्त्र घट जानेके कारण बानप्रस्थाध्यम लूतः हो गवा । जाड़ा और धूप सहन करना, प्राणीमात्रपर बुया रखना, उनके सुक्षमें सुक्षी और तुःक्षमें तुःक्षी होना, सन र्श्वस्में लगाना, और अपना समय घार्मिक पुस्तकोंके मनममें स्पतीत करना, ये ही इस आश्रमके मुख्य धर्म हैं।

(४) वानप्रस्थाध्यमें कुछ दुनियांके साथ सरवन्य रहता ही है, जैसे आध्रम वानकर रहता, खोंके साथ था असेका रहकर ईम्बरका विन्तन करना, और अतिथि जांचे दो उसका सरकार करना, तथा कितने ही वत होम बादि करना । पर यानप्रस्थाध्यमके पश्चात् अन्तिम संन्यासाध्यम है। इसमें समस्त कर्मों और सांसारिक सम्बन्धोंका 'संन्यास' अर्थात् पूर्णरांतिसे स्पाग करना पड़ता है। संत्याक्षीको एक बार मिछा मांगवर मोजन करना, निरुद्ध परमारमा हा कितन करना, यक ही मान, शहर वा बनमें पड़े न रहकर देशाटन करते रहना, जीर अपने पवित्र प्राप्त अनुका करनाय करते - रहना चाहिये। उसे फोश करनेवाडिने सामने कोब ए करना चाहिये, जीर जो मानो देता हो उसते कु कुछल-अप पूछना चाहिये, जर्बान् चरे सहा शानत, व्यावान, स्वासीक और परीपकारी होना चाहिये। ये ही संन्यासाम्बन्न स्वस्मा है।

[ 88 ]

#### संस्कार ( १ ) उपनयन

सुकाहेव-गुरुवी, आपने जो करू संस्कार मिनाये थे, वे सकारोंके ही हैं व ?

मुक्ती—नहीं, ब्राह्मन, क्षत्रिय और वैदय, दत तीतों बर्चोके

है। ये सीनों वर्ष 'द्विस'—हो बार तन्य लेनेवारि कहे जाते हैं। इनका पहला कन्य मासाके पेटले और दूसरा उपनयन संस्का-को माना जाता है।

हरिछाङ-रुक्षिम जापने कहा था कि उपनयन संस्कार गुरुके पास विद्या पड़नेके लिये होता है। तो वास्तवमें आहम, सर्विय, नैस्य, इन तीनों वर्षांके खोग पढ़ते होंगे!

गुरुको—हां, इतवा हो वहीं, किन्तु बहुत प्राचीन कारुमें कन्याओंको भी बढोपतीत विधा जाता था और उन्हें दर एक कर वेद पहाये जाते थे। वे सिर्फ गुरुजीके यहां न जाती थीं और म मिसा मांगती थीं।

कार न महाराज्या वा । हरिळाल—गुरुकी, तो घूदके चिवाय सभी छोगोंको वेदोंकी शिक्षा मिळती होगी।

गुरुजी—हां। येली बहुतली जातियाँ हेकनेमें आती हैं को भावकल पूर्व गिनी जाती हैं, किन्तु जो असलमें श्रविय दा देश्य थीं। यदि इन सबको द्विजोमें विन कें तो तुम समम्भ सकोगे कि हिन्दुस्थानके कितने अधिक लोग हिन्न ये और अनिवार्य उच्च श्रिक्षाका लाग उठाते थे।

विवारकन्द्र—गुस्ती, असकी शूहोंको वेदोंसे क्यों अपड़ रखा जाता था ?

गुरती—हत विपयकी ज्यालयामें जो कुछ मैं कहूं उसे छुनी, सूछ दूष आर्थ-जम-समाजके बाहरके अनार्थ लोग थे। वे जैसे जैसे आर्थ लोगोंके सम्प्रकरेसे सुघरते गये वैसे वैसे वे आर्थ जम-समाजके यानिक किये गये। उनमेंसे सितनोंहीको वेद और इस्तिवाका उपदेश मिला, यह बात तुम्हारे जानमेंसे हैं। जानश्र ति पौतारपणका हुमार जो सैंने उस दिन सुनाया था, उसे पाद करो। गूर लोग प्रायः वेदमन्त्रोंका लोक दीक दखारण नहीं कर सकते थे, इसकारण उन्हें वेद सिखानेमें न जाते थे। और पाइ में ध्यानमें रकता वाहिय कि उस समयमें वेदका सीकाग अधिकारकी अपेका विशेष एकता कन्तेत्व था, इसकारण उन्हें जो ध्यानमें रकता वाहिय कि उस समयमें वेदका सीकाग अधिकारकी अपेका विशेष एकता कन्तेत्व था, इसकारण उन्हें जो ध्यानमें रकता हिया हिया कर्तात्व कहा पित के सिक्त सीकाग अधिकारकी अपेका विशेष एकता कर्त्तत्व आहा हिता हिता हिता कराया सीकारकी अपेका विशेष एकता कर्त्तत्व आहा कि सीक सीकार सीकार सीकार हिता विशेष स्थान कर्त्तत्व कराया कर्त्ता कराया कराया

र्जन्म न होता । विद्य वस गामका विसार भवना नारिसे कि आर्य छोग फैसरी फैसरी किरानी सरहके न्यूनाचिक अञ्चलीयन रखनेवाले अनार्थ स्रोगोंके साथ संबन्धों आये होंने, इन सबके स्टिक्स चेट-विद्यांके पटनेक्स सार डालना वर्ग यह सम्सव था ? किना कानकमसे चेटको संस्कृत भागामेंसे छोकको संस्कृत मापा बनो, और उसके साथ ही साथ ग्रह छोग भी मधिक

आर्थ वनते गये. इसलिये इस मई लोकमापाके द्वारा वेदकी

समस्त विद्या गृहोंको भी पढ़ाई काने छगी। गृहके छिये वेदोंकी शिक्ताका निषेध है, यह मानना अन्यश्वित है। यहांके एक एक विश्वविद्यालयमें ( गुरुक्क ) में खरुकों छात्रोंको शिक्षा मिलतो यो, जिस प्रधानाध्यापकके गुरुहार्जने एक सङ्ग्रसे अधिक प्रद्वासारी विद्याध्ययन किया करते से उस अध्यापकका नाम फुरपति होता था । अनुमान होड़ सहस्र धर्प पहिलेतक इस योगके धुरामें भी बातन्य और राक्षशिका कैसे अनेक सगह प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय है, जिनमें क्ख दस सहस्र अहाचारी विचायमधन वरके जान उठाते थे। सब उड़के यह भडीमांति समग्र गरे कि मारतमें श्रिक्षाका

प्रसार बहुत व्यापक था। इस प्रसङ्गपर विसारके बाद उस दिनका काम शक हुआ।

शुरुजी-अध हम उपनयन-संस्कारको बात कुछ करें। उपनयसका नियम यह है कि गर्मसे वा बन्मसे आरवें वा

दसर्वे वर्षमें ब्राक्षणका उपनयन होता चाहिने, और न्यारहर्वे **वर्षमें नैज़्यका उपनयन होना चाहिये ! अञ्चलको निदोस**िकी

सबसे अधिक आशा की जाती है, इसल्डिय स्तका उपनयत-काल सबसे पहले आरम्भ होता है, और इसी रीतिसे वेश्यका सबसे देरमें।

# [ २५ ]

### विवाह

तपत्यक्षात् बारह वर्ष अयवा विद्या पूरी होनेतंक प्रहासये पालनकर विद्यार्थी गुरुके घर रहता है। पहुनेके विषयोंमें पहले वेद, वेद्देस सरक्ष्य रखनेवाले यहके रहत्य और विभिन्ने प्रत्य, "गाधा" अर्थात् प्रहापुरुषसम्बन्धी काल्य, "नाराहांली" अर्थात् प्रहापुरुषसम्बन्धी काल्य, "नाराहांली" अर्थात् प्रहापुरुषसंक्ष किल्य, इतिहास अर्थात् सची घटना-ओंका और वड्डे पुरुषोंके विरिवकत यथार्थ वर्णन और "पुराण" सुष्टिसे आरस्प्र कर्म विविध युगोंकी कथार्थ—इतने विषयोंमें सामान्य कपसे शिक्षा हुआ करती थी, जिसके हारा विद्यार्थींको दंश्वर और धर्मका बान होता था तथा उसका हृद्य उद्ध और पराक्षमी वनता था। इन विषयोंके कितने ही अंग्र तो ब्राह्मण ही मुख्यत्या पहते होंगे, कितने ही विषयोंषर क्षात्रम्य और कितनोहीपर वैश्व विशेष ध्यान देते होंगे। इनके सिथाय पहतिया, शिवस्थिया इत्यादि जुट्टे जुट्टे वर्णांके छिये कितने ही शिवपाय भी होते थे।

विद्याध्ययनके सप्ताप्त होनेपर समावर्तन कर अर्थात् घर वापिस आकर विवाह करना चाहिये। विवाहकी विधिमें कन्याके माता-पिताको वरपक्षसे कुछ भी व छेना चाहिये, यदि वे कुछ लें तो कन्या-विक्रयका ( छड़की वेचनेका ) पाप वर्न्हे छगता है। यह हमारे आय्येशमंत्रा वड़ा नियम है। शुद्धम्य पापी वा रोगी महाप्योंका न हो, यह पहले देख क्षेत्रा सावश्यक है। विद्वानको हो कन्या देना वह दूसरा नियम है और कन्यामें बुद्धि, इ.प. शीन, ( चरित्र ) और छक्षण इत्यादि गुण होने चाहिये । विवाहकी विधिमें निवासिवित वार्ते हुआ करती हैं। ब्रह्मकां-पूर्वक विद्याध्ययन कर कर गाता है और कन्याके मा-नाफ्से कत्याके छिवे प्रार्थ ना फरता है । कत्याके सा-वाप उसका मधु-पर्कसे ( मधु, घो आहि अतिथि-सत्कारकी बस्तु ) सरकार करते हैं। फिर वे गाईपत्य घरकी अधिदेवतारूपी अग्निकी सापना कर करकी शाहिनी और कल्पाको विद्यात है। फिर वर काराका प्रहण कर कहता है, "में देश हाथ वसकृता हूं, तुहे शच्छी सन्दान हो और मेरे साथ तू भी दीर्घासु हो,मर्थमा समिता भीर पुरक्तित इन देवताओंने तुम**े गृह**स्थाधम वसानेके सिवे मुक्ते दिया है, तेरी शुभद्दि हो, पतिकी तुमस्ये कोई हाल व हो, पशुक्रोंका तुमाने कस्याच हो। तू सुन्दर मनवानी और सुन्दर तेदावाली हो, तुम्हें जीवित पुत्र हों और दे बीर निकलें, तुमति सवको सुख हो, मतुष्य और पशुमोंका तुमसे करवाप हो ।"

फिर वर कत्याचे अन्नियें होग कराता है उस समय वह कहती है, "मेरे पति दीर्घायु हों और मेरे समे सम्बन्धा सुसी हों !" फिर बब्रिके पास "सरवादी" वर्षात् वर कत्याके साथ साथ चछनेकी विधि होती है। इसमें सब, बळ, बत,सुख, पशु, छहमी और विधा तेरे साथ आवें, इस्र प्रकार वर क्रमसे एक एक क्स्तु मांगता है और सातवां पैर रखते हो वह कहता है, "हम दोनों अब सात पैर चछानेवाले मित्र हुए, मेरी तेरी' मित्रता हो, में तेरी मैत्रीसे खुटू, नहीं और मेरी' मैत्रीसे तुन छुटे।" पीले पत्नी पतिके घर जावा करती हैं।

विवाहकी यह विधि तो प्रवान है, किन्तु इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके विवाहोंको विधियां स्ट्रित अन्योंमें पार्र जाती हैं, जो उन अन्योंके देखनेसे जाती जा सकती हैं।

## [ २६ ]

### पञ्च महायज्ञ

वसारा—गुरुजी, आपने कल उपनयन और विकाहका जो धर्णन किया था वह हमें नहुत ही अच्छा लगा। इन कियाओं-मेंसे हम हो एक सारकी नार्ते सामके हैं जो कहा बिद् सस्य हों—एक तो गुरुके साथ विद्यार्थीको एकमन होकर अध्ययन करना, और नुसरी पति-पत्नीको एक दूसरेका मित्र, एक घरके हो इकट मालिक होकर रहना, तथा गृहस्थाधमका सुख मोगना।

गुरुजी—डीक है। लेकिन गृहस्यांश्रमकी वावत एक वात विशेष रुपसे समझनेकी जरूरत हैं। वह यह हैं, कि गृहस्था-श्रम पेवल सुख भोगनेके लिये नहीं, वस्ति अग्निकी साक्षीमें अर्थात् ईरवरको साझी समक्रकर गृहस्थाश्रमके कर्तन्य करनेके लिये है। उन कर्त्तव्योंका स्मरण रखनेके लिये हर एक गृहस्था- अमीको "पंच महायख" करनेकी जाला है। ये यह वड़े महत्व- के हैं, और यथिए इनकी क्रियार बहुत सरल हैं तो भी गृहस्थाश्रममें इनका महत्व इतना अधिक है, कि ये महायख ये हैं—(१) देवयब, (२) पितृवब, (३) प्रत्यक और (५) महायख (३) अस्ववह, (३) प्रत्यक और (५) महायख (३) अस्ववह, (३) प्रत्यक और

देसयज्ञ-अर्थात् देवताका पूजन। इस पूजनमें प्राचीन-से प्राचीन अग्नि-पूजा और सूर्य-पूजा हैं। अग्नि-पूजामें अग्निकीं स्तुति कर अग्निमें आहुति दी जाती है, और सूर्य-पूजा हमारी सन्ध्या है। प्रातःकाल, मध्याह और सार्वकाल, इन तीनी समय सन्ध्या करनेकी आहा है। इसमें स्नान कर घुड़ा बख पहिन, पूर्व दिशामें बैठ पहलें अस्म लगाना चाहिये, फिर शिक्षा बांध, शरीरके ज़दे ज़दे अवयवां और इन्द्रियोमें वरू और प्रभक्ते बासकी परमात्मासे प्रार्थ ना की बाती है, तथा प्राणायामसे ( इदासोड्ह्वासकें शेकनेसे ) प्राण और आतमा वसमें किये जाते हैं। फिर सन्ध्याका मुख्य काम ग्रुक होता है। उसमें पहले मार्जन, फिर अध्मर्थण, फिर अर्धप्रदान, फिर उपस्थान और अन्तमें गायत्रीजप होता है। देहपर जलके छीटे डालकर देहकी शिंदु करना मार्जन कहळाता है। फिर अध्मर्षणमें अर्थात पापोंके क्षमा करानेकी विधिमें जल सूंबकर फोंक दिया जाता हैं। यह विजि इसिकेये हैं कि एक बार सुंधा हुआ पाप यदि सचमुच फेंक दिया जाय तो उसकी समा ईश्वरसे अवश्य

मिलती है। फिर अधीरदानमें भावजीमन्त्र पढ़ सूर्यको जलकी तीन अंतिलयों दी जाती हैं। तरप्रधात सूर्यकारायणकी सेवामें मानों तरपर हाथ सूर्यको दिखाकर स्तुति की जाती हैं। हस स्तुतिका सुख्य अभिप्राय यह है कि सूर्य, जो सब देवताओं का नित्र है, अपने तेजसे आकाश, पृण्वी और अन्तरिक्ष परिपूर्ण कर रहा है, और आवरजंगम सभी पदायों की बह आत्मा है। अन्तर्में गायवीमन्त्रका अप किया जाता है। इसमें पृथ्वी भूर ), अन्तरिक्ष (भुवः) और कर्मा (काः), इस प्रकार तीनों छोकोंका समरण कर, फिर यह गायकी यथाशकि १०८ अथवा अधिक वार सिर्वाचने सपत्री बाहिये—"उस एमालमा सविता देवका यह तेज-जो मेमले प्रार्थना करनेचोन्य है—जसका हम ध्यान करते हैं—जो देव हमारे ह हियांको प्रीरंत करें।"

मैंने प्रमुख एक बार कहा था कि बेब्के खमयकी असिपूजा-धानकलकी शिवपूजामें परिणत हो गयी है—श्रिकी बेवी जलावारी है, उसकी उनाला शिवलिङ्ग है, उवालाका अन्तर्गत-पुत्री शिवकी जटा है, अग्निमें होम करनेकी श्रीकी खार शिवलि-क्षुपर जलका अभिणेक है, और अमिहीको 'महान देख' कहकर 'युगम' की उपमा दो गई है, उसके कारण महादेखके खामने मन्दीकी स्थापना की जाती है, और लोग शिवजीके प्रसादरूपसे भस्त लगाते हैं। इस प्रकार अग्निके स्थानमें शिवजीकी प्रसाद अपसे आरम्म हुवा। और इसी प्रकार स्थिके स्थानमें शिवजीकी पूजा होने लगी। विष्णु तो यहलेहीसे एक जाविल्यक्स मिसक थे, रसकारण विष्णु सुर्थेके स्थानायक सरल शीतिसे हो गये। रक्षा करना भगनान विष्णुका काम है, इसकारण उनके अवंतार हुए, और उनकी भक्तिसे ही राम, कृष्णु आदिकी उपासना और सम्प्रदाय बले । जो कहर वैज्युव वा शेव होते हैं, वै या तो केंवल विष्णुकी—राम अथवा रूप्णुकी—मूर्त्तिकी वा केवल शिव, गार्चती और उनके पुत्र गणपतिहीकी पूजा किया करते हैं। किन्तु हिन्दुओंका यहा वर्ग, जो एक हो सम्बदायका अनुयायी नहीं है, शिव और विष्णु और दोनोंको एक मानता है, और शिव, विष्णु, सुर्व, गणपति और अभ्यिका ( माता ) इस 'पञ्चायतन' की पूजा करता है। इंश्वर एक ही है, किन्तु पांच जगह प्रकट होतेके कारण उसे पांच बुदे जुदे नाम नास होते हैं। इस-कारण से पञ्चरेय न कहलाकर 'पञ्च-आयतन' कहे जाते हैं। हर एक ब्राह्मणको सन्ध्या करनेमें सुर्वस्रपसे परमेश्वरका ध्यान करना पडता है, इसलिये पद्धायतनमें एक तो सूर्य है, इसरे दे शिव और विष्णु हैं—'शिव' यह सुखमय मंगलमय परमेश्व-रका नाम है, और 'बिच्छु' वह उस सर्वन्यापक प्रभुका नाम है, जो इस खुष्टिमी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं। चौथे उसी एक परमाटमाका ही नाम "गणपति" है, जो सब विद्योंका नाम करते हैं और विद्याके देवता हैं, और पांचवीं 'अम्बिका' अर्थात माताजी हैं। वे परमेश्रकी शक्ति हैं, उनमेंसे यह सारा जगत् वरपन हुआ है। अतएव सब मिळकर कही कि जगत्के माता पार्वती परमेश्वरको हमारा नमस्कार है...जगतः पितरी वन्दे पार्वती परमेश्वरी ! ( सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं )

आजनल बहुतसे प्राचीन पन्थके हिन्दुओंमें मी यह एक ही

देवयह रहा है, छेकिन इसके खिनाय अहम्यन, पितृयह आदि भी कुछ फम महत्वके नहीं।

अञ्चायज्ञ—वेद पहना ही ब्रह्मयह है। इसमें वेदकी सामान्य रचनाका और उसके कितने ही मन्त्रोंका नित्य स्मरण करनेमें आता है।

पितृपञ्च ह्समें परकोकात माता-पिता और दूसरे समे सम्बन्धियोंका स्मरण कर उन्हें जरूको अञ्चलियां ही जाया करती हैं। इसे 'वर्षण' कहते हैं। इसी रोविसे देवता और ऋषियोंके वृदे दृदे नाम छेकर भी तर्पण किया जाता है। अपने पूर्वजों और यहे ऋषियोंको देववल समसकर उनका मान करना और सदा स्मरण रखना ही इस विधिका मुख्य हेतु है।

स्त्यक्क-आणीमात्रका अळा चाहकर उन्हें भी अपने अक्रमेंसे आग देना यह अस्यवह है। खुहस्य मनुष्य 'विश्ववृद्धमें' हैंद बॉटीपर्यन्तके प्राणियोंके किये अग्निके सामने आतका प्रक्रिया एकता है और फिर उपके वाहर बाकर पशु, पक्षी और अर्थात प्राणीमात्रको रोडी आत आहि डाळता है। वाँ तो हिन्दू (आर्थ) गृहस्थके किये प्राणीमात्रके निर्मित्त अपने अक्षा है, किन्तु उसके किये प्राणीमात्रके निर्मित्त अपने अपने स्वत्य अपने विश्ववृद्ध विश्वय प्राणीमात्रके निर्मित्त अपने प्राणीमात्रके निर्मित अपने प्राणीमात्रके किये प्राणीमात्रके किये प्राणीमात्रके किये प्राणीमात्रके किये प्राणीमात्रके किये प्राणीमात्रके प्राणीमात्रक

जिससे मतुष्यको काम ही काम पहुंचता है। ब्रीसा माधून गुणकारी है, वैद्या और पशुओंका नहीं। गोकी महिमा कहांतक वर्णत की जाय, इसके गोबर झूनतक अनेक रोमेंकि जन्मुओंनो मारनेमें परमोपकारी हैं। बायुवंदमें इन बीजोंके जनेक गुण किसे गये हैं। हमारी सेती तथा अन्य कामिक किये बैसे बैक्ट उपयोगी हैं, बैसे अन्य पशु नहीं।

गो साहात् क्षमा और आगित तथा परोपकारको सूर्णि है। इसिलेंग्ने हिन्दुमॉर्फ सभी सम्मरावॉक अनुष्य करकतावश गोरक्षाके प्रति आहर और प्रेम करना अपना कर्कण समकते हैं। आर्थिक होस्से भी गो एक वहा उपयोगी पशु है। क्यॉफि मैंस आहे कृत्य हुव हैनेबाल पशुर्मोकी अपेक्षा इसपर कम कर्क करना पक्षता है और कार्य अधिक होता है।

सनुष्य-यञ्च—यह अतिथि-सत्कार है। वृहस्थको हमेशा सोजनके पहले यहि कोई अतिथि आचा हो तो उसका सरकार कर और उसको विद्यावर सर्व काना वाहिये।

ह्स अतिथि-सत्कारको साधारण विद्यासकारी व स्तम्भवा चाहिये। कोई भी थूणा-प्यासा ध्वत्यक्त प्रांपता हुवा सांवे हो इसे इन कस्तुमोंको हेगा ही ग्रहुष्य-यहाँमें पिमा जाता है। पालको! सुमने रिन्देच राजाको कथा सुनी है!

कान्तिकाल - हमले नहीं छुनी हैं, छुरवा कहिने। गुरुकी -- दो छुनो, चात तो छोटी हैं, केकिन कुब याद रखने-पोग्प हैं। पूर्वकालमें र्रन्तिहेंच नामका एक राखा घा। उसने पहें बहें यह कर उन ग्रहोंमें अपना सब जन आहामोंको है। डाला था। एक दिन बैश्वदेव कर कोई अतिथि आया है, यह देखने वह वाहर गया और वहां उसने चिल्लाकर पूछा कि कोई भूखा-प्यासा है ? वहां एक चाएडाळ पड़ा हुआ था, वह खड़ा होकर कांपता-स्थहता राजाके पास आया और कुछ खानेको मांगा। राजाके घरमें थोड़ा ही वानेको रहा था तो भी उसने उसे उस भिजारीको दे दिया और सवं अन्न विना साथे घरमें धोड़ा पानी था, उसे ही पीकर दिन काटनेका विचार किया। इधर सिखारीने रोटी खाकर पानी मांगा। वह भी उसने दिया। अब अपने प्राण भारण करनेका भी साधन न रहा । वे मिखारी जो चाण्डाळके रूपमें बाये हुए खर्च धर्मराज थे, उसके सामने प्रकट हुए और राजासे कहा, मैं तेरा परोपकार देख बहुत प्रसन्न हूं-मांग,जो मांगेगा वही बरहान ठुंगा । उस समय राजाका दिया हुआ उत्तर सुननेके योग्य है। राजाने कहा—"धर्मराज! जो तुम सुकपर प्रसन्न हुए हो और घरदान मांगमेको कहते हो तो मैं इतनी वात मांगता हूं कि मुझे स्वर्ग न चाहिये, मोक्ष न चाहिये, मुझे तो इतना चाहिये कि जो बाणी दुः की हों उनके अन्दरमें रहकर उनका दुःख मैं भोगू'।"

धर्मशिक्षणकी सारी क्लास इस मनोहर कथाको सुन स्तब्ध हो गई। फिर बनमेंसे एक वालकने पूछा।

रमाकन्त—गुरुबी, धर्मराजने चाण्डालका चेश किस रोतिसे लिया होगा !

गुरुजी—धर्मराजने चाएडाङका वेश धारण किया और अन्त-पानी भांगा, इसका अर्थ यही है कि इस चाण्डाङने जो अन्त-पानी मांगा, वह घर्महीने मांगा था। घर्म ही हमें कहता है कि नीचसे नीच श्रेणीका मनुष्य भी यदि भूखा प्यासा हो और हमारे पास अश्व-ब्रल मांगने आवे तो हमें उसे देना ही चाहिये, कर्यात् देना ही हमारा धर्म है।

### [ ૨૭ ]

#### आस

आह्वित मासका यह क्रव्णपक्ष है, इसमें हिन्दू गृहस्य श्राद्ध किया करते हैं।

गुक्जी-क्या तुम श्राद्धका अर्थ सममते हो ? बाहक - श्राद्धका अर्थ संरक्ष मोजन करना है।

गुरजी—(हैंसकर) श्रादका अर्थ जीमना नहीं ! हमारे बहै प्राचीन रिवाजोंके गृह अर्थको तो लोग भूल गये हैं और उनके केवल वाहरी शाहम्बरमावका अनुसरण करने लगे हैं । श्रादके विषयमें भी ऐसा ही हुआ है । हम कैसे देवताओंकी पूजा करते हैं, उसी रीतिसे हम अपने पूर्वजोंका, सर्गस्य मा-वाप और टूसरे सगे-सम्यन्वियोंका स्मरण कर, मानो वे जीवित ही हैं इस मांति निवारकर, उनका पूजन करते हैं । इसीका नाम श्राद है । जो श्रद्धांसे किया जाय, वही श्राद कहलाता है । श्रद्धांका वर्ष विश्वास है । यदि वे स्कार्म भी हैं तो भी हों भूल नहीं, और इस्वित्ये हमें भी उन्हें भूलना च चाहिये—यही श्राद्धका तार्द्य है । अत्यय्व हमारे श्राहकारोंने उनके स्मरण करनेके लिये फुछ दिन नियत कर दिये हैं। अखळाँ तो हर एक महीनेमें आद करनेका रिवाज या, किन्तु इस मासिक आदके फुछ दुष्कर होनेके कारण अब केनळ वर्षमें एक बार मरण-तिथिके दिन तथा आदिकको पित्पकृमें तिथिके अनुसार एक विन आद करनेका रिवाज हो गया है।

शंकर--गुरुवी! यह रिवाज बहुत अच्छा है, इससी हम अपने लगे-सम्बन्धियोंको कमी व मुहेंगे।

गुरुजी—शौर वर्ल्ड जो अच्छा म क्यो वस कामके करनेले हमें शारामा बाहिये, वयांकि हगारे शुग कर्मों हो वे ग्रस्क होते हैं और कारेंसे क्रमेंसे इन्लो होते हैं। अपने पूर्वजांपर प्रकिर एका और वर्में एमा ण कर उनके सहुत पराक्रमी होना, तथा को हमारे प्राचीन पूर्वजांमें बड़े वह सांचि, तपसी और अध्यक्तार हो पये हैं उनके मामका भी समरण करना इत्यादि हमारे याजभी विधि है, इसक्टिंगे निरम देव-तपेणके साथ साथ अधि-तर्यण और पितृ-तर्यण करनेका आदेश है। यही बास में पहले पंच महारवर्में पितृपक्ष है विषयों कह चुका हूं। वर्षणका धर्म देव करना वा अध्यक करना है। विस्ति एक्लोम अध्यक्त हो सैसा ही जावरण करना, वही सर्यणका गृह सर्थ है। यह तप्रण साथ साथ प्रवादण करना, वही सर्यणका गृह सर्थ है। यह तप्रण साथ साथ प्रवादण करना, वही सर्यणका गृह सर्थ है। वह तप्रण सराय सराय व्यविध्वध रखें, यही हस्य क्रियाना प्रयोजने हम क्याना सराय सरा व्यविध्वध रखें, यही हस्य क्रियाना प्रयोजने हम क्याना

चमापति—महाराज, क्या पैसी रिवाज पृथ्वीकी दूसरी प्रजाशोमें भी हैं ?

गुदशी--हां, ईरान, त्रीस, रोम आहि अनेक प्राचीन

प्रजाञांमें यह रिवाज था। यह पारसियोंमें अवतक है और जापानमें भी है। इन्छ समय पहले इस और जापानका युद हुना था, उसमें जापानवासी यह माना करते थे कि उनके वाप-सादे जसी जीवित हैं और उनकी तरफरे युद्धमें उड़ रहे हैं।

### [ २८ ]

### वत, उत्सव और यात्रा

कुछ विन हुए प्रयानमें कुन्यमें होनेका समाधार प्रका-शित हुवा था। जमी संयुक्तमन्तमें महाशिवराविके उत्सव-गर कार्याधिक्षेत्रकरके रहानार्थ जानेकाले कोर्योके किये जाल ट्रेनें सकी. थीं, यह समाधार पड़ा है। होक्कि त्यौहारके कमीप होनेके कारण, 'होकी संशोधक प्रपड़की' की बोरसे किये आनेकाले काम्रका, समाधार पजोंसे आत ही प्रकाशित हुआ है। अत्याद युक्तीले हिन्दूबर्मके जत, उत्सव और यात्रास्क्रमधी कड़कोंको कुछ परिकार हैनेका विवार किया। इतनेमें सकान पूछ दैठा—गुरुकी, आपने को प्रहायक बतरुसे, उन्होंने सकान पूछ दैठा—गुरुकी, आपने को प्रहायक बतरुसे, यहानारतमें पड़े हैं। रामवन्द्रतीने काल्योच यह किया था और युक्तिछरने राससूप किया था। क्या से एव पहायक नहीं है

बहुत छोग इसमें भाग छेते हैं और वे बहुत दिनतफ वछते हैं, इसकारण वे महायत कहे जाते हैं। छेकिन ईस्वरकी अकि करना, विद्या पढ़ना, पूर्वेडॉका स्मरण रक्षना, भूवे-थासॉको सन्न जल देना और प्राणीमानके प्रति द्या रखना अथवा उन्हें पालना—ये पांच तो हर एक आदमीको करने ही खाहिये,और वे चहुत ही आचरपंक हैं, स्वरूप्य महायक्ष हैं—

सुप्तीलाल—गुरुजी, क्या इन दो तरहके यहाँके सिवाय तीसरी तरहके भी कुछ यह धोते हैं ?

गुरुकी—हां, हर एक ख़तुमें करनेके यह हैं।

सत्यदेव-अव तो इन्हें कोई करता नहीं।

गुरुजी- करते हैं । कैसे असित्जानंसे खिवयूना निकती और इसी प्रकार वेदिक वर्मके वाहरी जाकारमें वृसरे बहुत कैरकार हुए, वैसे ही इस वर्मके प्राचीन यज्ञोंने भी नवीन कर धारण कर किया है। तुमने नवरात्रके दिनोंसें जी खुवाये ये जौर माताके आगे होम किया था, यह उस समयका यक्क पा जब वर्षास्त्रकुत करत और शर्यक्रस्तुका आरंस हुवा था। इसी प्रकार सब थोड़े दिन यह तम होडी जलाकर उसमें वये समकता मीर,

वपासद्विका करते कार अस्त्यव्यक्षित कारत कुण वर्ष स्वा स्वा स्व स्व स्व सामका मीर, गहंसी वार्क आहि होग करोगे,यह वया है ? यह चसनतसद्विका यह है ! वह चसनतसद्विका यह है ! हन स्वय यहाँका यह तास्पर्य है कि असु-क्र्यास हस जाराम्में हमें को जो अच्छे पहार्थ मिछते हैं, उन्हें मञ्जूको समर्पण कर हमें साममें केना उचित हैं ! हन यहाँको यदि हम सब मिळकर करें तो ये उस्सव वन बाति हैं ! हमारे सव उससव हस

ामध्यक्त कर ता य उप्साव वय कात है। हमार या उप्साय रूप रीतिसे अमुक झतुके यक्षेसें अथवा अमुक देवताचे यक्षेसें उद्पक्ष हुए हैं। इंसके सिवाय यह करतेवालेको पवित्रतासे इन्द्रिय और अमको वश्यों करनेके कितते ही वियम पालन करने

होते हैं। उन नियमोंको 'ऋत' कहते हैं, जैसे अमुक समयतक

न साना—केवल फलमात्र साकर रहना—जिससे वह स्थल शरीर वशमें रहे, इन्द्रिय और मन पवित्रताके मार्गमें वहीं। सोम-क्रहोप, एकादशो, शिवरात्रि आदि उपवास मन और इन्द्रियों-को यशमें कर इंश्वरका भवन बौर पूजन करनेके छिये ही होते हैं। हिन्दू-धर्मकी पुस्तकों और खोकसहिमें तीर्थयात्राकी वड़ी महिमा है। इस प्रकारको ईश्वर-मक्ति बहे उत्कट प्रेमसे करती चाहिये । जहां नदी, पर्वत, वन आदि स्थलोंमें प्रमुखी अस्तित कीलायं विशेषक्षपसे दृष्टिगोचर हाँ, उन स्यलोंमें बाना शास्त्रमें कहा गया है। दिमाछवस्रे गङ्गाजी निकटती हैं। आसे च्छकर गङ्गाजीके लाध यमुना मिलती हैं, भौर बागे चलकर यका-यमनाका मिला हुआ जल सहराता सहराता एक स्थलपर दिशा बदछता है, और उसके साथ दूसरी छोटी नवियां मिछती हैं। वे हुएय बहुत भरूप और रमणीक होते हैं। इसकारण गङ्गाहार, बदरिकाश्रम, हरिद्वार, प्रयान, काशी सादि पात्राके स्थान वर्षे हैं। इसी प्रकार जहांपर राम, कृष्ण, व्यास आदि महापुरुप बसे कहे जाते हैं, वे स्थळ मी इन महापुरुपोंके सम्बन्धसे पड़ी महिमाने गिने वाते हैं। बैसे मञ्जरा, हारिका आदि नगरियां तथा नर्मवा, गोबावरी आदि नांद्योंके कियारोंके तीर्थस्थान।

यावासे बड़ा आरी छात यह है कि शिष्ठ शिष्ठ देश और मनुष्पित समाया और महात्माश्रीक सत्स्वतुसे इस और प्रेमकी श्रवि होती है। तीर्थोंकी यात्राका यहाँ तारपर्य है!



## [. રદ ] .

### सामान्य धर्म

पहले दिन गुरुजीने यह कहा या कि कल धर्माराक्षणकी कक्षा पाठ्यालाके मकावर्मे होगी। तदनुसार दूसरे दिन स्कूल खुलते ही विधार्योग्य क्या देखते हैं कि धर्माराक्षणके विधार भवनके हारपर और अन्दरकी दोबारोंपर सुन्दर शिलालेक लग रहें हैं। उनमें सीचे, मरोड्दार तरह तरहके रङ्गांवरङ्गी और सुन्दर विशालक क्या रहें हैं। उनमें सीचे, मरोड्दार तरह तरहके रङ्गांवरङ्गी और सुन्दर वैश्वले अलंक क्या सीचे अलंक अलंक बन (हिन्दी आषानुबादसहित) उन्चुत थे। प्रविद्ध होते ही बगोहीकी मिहरावपर यह लिखा था:—

यतो धर्मस्ततो जयः।

'जहां घर्म वहां जय' यह वहे सुनहरी अक्षरोंमें किया हुआ था। और उसके नीचे इस तरहका केस था:---

भार उसके नास इस तरहस्ता लेख थाः— धर्म परत माऽधर्म सस्यं वदत मानृतस् ।

दीवै परवत मा ह्रस्वं परं परवत माऽपरम् ॥

पर्म करो, अधर्म मत करो; सत्य बोडो, असत्य न बोडो; दीव हृष्टि रखो, संकुचित हृष्टि न रखो; हृष्टि कं बी रखो, नोबी न रसो। अर्थात् उदारता रखो।

फिर अन्दरं बाते हुए सामनेकी मीतपर यह छिसा था— तस्य यद । पर्य चर । स्वाध्वायानमा प्रमदः । सद्य बोल, धर्म कर, अपने विद्याम्यासमें बुटि न कर। नुद्देगकरं वाषयं सत्यं त्रियहितंचयत् ।

गति। य० १७ श्लो० १५

साक्य जो वोला ताथ, यह किसीको क्वाटम करनेवाला ज हो, साथ ही सत्थ, मीठा और हितकारी हो।

अहिसा सत्यमरेतयमकामकोषकोमता । भृतप्रियाहितेच्छाच धर्मीऽयं सार्ववर्णिकः ॥

हिंसा न करना, सस्य वोलना, खोरी न करना, काम कोध कोल मोह न करना, और प्राणीमानके प्रिय और हितकी दुन्छ। करना, यह सब वर्णीका क्रमें हैं।

आहेंसा सत्त्वयस्तेषं श्रीचिवित्रवनिश्रहः। एतं सामासिषं वर्षं चातुर्वर्णे अवीत्यनुः॥

हिंसा न करना, सत्य बोळना, खोरी न करना, पविश्रसा रखना, इन्द्रियोको क्यमें करना, यह बारों वर्णीका साधारण धर्म मञ्जनि वरालाया है।

इसके खामने दीवारपर वहा जिलालेक है-

विद्वद्धिः संबितः सद्भिः वित्यमद्वेषरीगितिः । हृदयेनाम्यनुद्वातो यो घर्षस्तं नियोधतः॥

निहान को सरपुस्य हों और सहा रामाहे असे सुक्त हों हैं जिसकी सेवा करते हों और जो इंद्यक्षे परान्य हुमा हो उसे तम वर्म समस्तो।

श्रूचता धर्मसंवर्त श्रुत्वा चैनावधार्यताम् ।
 आत्मनः प्रतिकृत्वानि परेवां च समाचरेत् ॥

धर्मका सार सुनो और सुनकर हृदयमें धारण करो। वह यह है कि तो हमें अपने लिये अनुकूछ न हो वह वृसरोंके लिये न करना चाहिये।

श्लोकार्घेन प्रवस्यामि यहुक्तं धन्यक्रोटिमिः।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ .

आचे रठोकों में बुक्टें यह वात कहुना जो करोड़ों अन्योमें कही गयी है। और वह यह है कि दूसरेका उपकार करना पुण्य है, और दूसरेको पीड़ा देना पाप है।

दूसरी दो दीवारोंपर आमने-सामने लेख थे। एकमें यह खुदा हुआ था—

दैषी सम्पद्दिगोक्षाय निवन्धायाधुरी मता ।

देवी सम्पत् (ग्रुण-इति) मोक्ष देती हैं, आसुरी संपत् बन्ध वरपत्र करती हैं। बौर हसके सामने छड़कॉकी सदा द्वरिदमें रहे, इस प्रकारसे यक निस्निधिवत ख़्जेंक गहरे रङ्गसे अङ्कित धा—

आदित्यचन्द्रानिलोऽनलम् ौ मृीमरापो हृदयं यमम् ।

अहब रात्रिक्ष उमे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥

स्पी, चन्न, वायु, बांडा, बांडा, बांचाया प्रशास परपर वृत्तप् ।। स्पी, चन्न, वायु, बांडा, बांचाया प्रव्यी, वल, इद्युत्तयाता इत्यर, दिन, रात्रि, प्रसात, और सार्यकाळ शीर धर्म स्वयं ही इस मनुष्यक आवारणको जानता है।

यालक इन सवको पहते हैं। इतनेमें कुछ देर बाद पाट-शालाका धण्टा दवा और धर्म-शिक्षणकी क्टास आकर इकट्टी दुर्र। गुरुजी आये, सबने नमस्कार किया और शिक्षणका काम सुरू हुआ। गुरुती —बाउको, परा तुम्हें सदाया हुआ यह अवन अच्छा रुगता है !

घलना--जी हां,बहुत झुन्दर लगता है। हमेशा इस प्रकारसे ही रखा जाय तो कितना अच्छा हो।

सुरुजो---अच्छा, ऐसा हो रखेंगे, पर साथ ही साथ तुम भी शिकापर खुरे हुए वाक्योंको अपने मनमें अङ्कृत रखना।

रमाकान्त—गुरुजी, इन्हें हम चार बार पहेंगे और पास रखेंगे। हमें वे बहुत पसन्द हैं। किसने इन शिक्षाओंपर श्लोक स्रोडकर लिसे हैं!

गुरुओ-धुरारि नामक एक चित्रकारने इन्हें किया है। चिचारकन्द्र-गुरुओ, मैं उसे जानता है। मैरे घरसे वह योड़ी हो हुर रहता है। वह वहुत अच्छो आदमी है।

गुरुजी—बह मनुष्य बहुत बन्छा है वा विवकार बहुत अच्छा है!

विचारनन्द्र—गुरुजी, वह आदमी वहुत अच्छा है, इसे तो हम नेत्रसे ही देख रहे हैं।

गुरुती --अच्छा,बह स्वित्रकारका काम तो अच्छा करता है, जैकिन वह दाक पौकर पढ़ा रहता है और काम समयपर करके नहीं देता, सामुचके सक्षी कहकर देवदारके तक्की ज्याता है और अपनी फ्रिइनतके असुसार दाम म जेकर हमें घोषा देता है—सड़ा पैसे आदगीको हम कैसा कों !

विचारकन्त्र चह चितेरा साहे जैसा हो,पर अदमी सराव है। गुहजी -अच्छा, तो एक बात सब स्थानमें रखों कि मुख प्यक्ते अपने अपने विशेष धन्त्रेक्षी आनकारीके अळावा हर एक मनुष्पको मनुष्य वननेके ळिये कितने हो खामान्य रीतिके गुण सीखने बाहिये! इन गुणोंको हिन्दू-धर्मके शास्त्रोंमें 'सार्ववर्णिक अर्थात् सब वर्णोंके सामान्य धर्म वतलाये हैं। विशेष धर्म— अमुक वर्णेके सास धर्म बाहे जितने हम क्यों न पाले पर सामान्य धर्मके विना वे निर्यक्ष हैं।

दे धर्भ उस भीतकी पश्चियोंपर सिखे हुए हैं जिन्हें तुमने पढ़ा होगा।

रमाकान्त-हां महाराज, इनमें जो आखे श्लोकर्में अधर्मकी ज्याख्या दी गयी है, वह मुझे बहुत पसन्द हैं :--

परोपकारः पुण्याय पापाय परपडिनम् 👵

दूसरेका अपकार करना ही पुण्य है, और दूसरेको पीड़ा हेना ही पाप है।

# [ % ]

# आत्मा (१)

गुरुजी—यालको! परमेश्वरके बिपयमें हिन्दूधर्मका जो कथन है उस सम्यन्धमें हम यत्किन्वित् समक्षणये हैं, और इस हिन्यामें हम किस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिल सके, इस विययपर भी हिन्दूधर्मके मुख्य विचार हम देख चुके हैं। अब हम अपने विपयके तीसरे भागकी आलोचना करते हैं। इस प्रसंगर्मे जो सवाल हमें हल करने होंगे वे निस्नरीतिके हैं:—हम सचमुन कीन हैं? कहांसे आपे ही और हमें कहां जाना है?

बातमा है, हम जन्मके पहले फुल भी न थे और मुख्तेके वाद भी कुछ न रहेंगे, इस शरीरको जिलामें भस्म होनेके बाद हमें कहीं किसीको अवाय देना नहीं, इसलिये काको पीओ मौल करो. तो . ईर्चर और धर्मकी चर्चा करता उपहासमात्र है। यह सभी मत स्वोहत हो तो अवतक प्रयोश्वर और उसके अनुकूछ मार्च-सम्बन्धों तो जो विवार हमने किये हैं वे सब निरर्थं क हैं। पर यह मत उहर नहीं सकता । वास्तवमें वात यह है कि इस आत्म-सप हैं। वह अस्मा हुनारों इस देहके जन्मसे पहले थी और मृत्युके समय इमारी देहके जलकर सरम हो बानेपर भी रहेगी। प्राचीन प्रापियोंके समयमें इस विषयको आस्तेकी कैसी उत्कट इच्छा एक तुम्हारे ऐसे वास्कको हुई, इस विषयमें में तुम्हें पक कथा सुनाता है। प्राचीन काटमें निकेता नामका एक विश्वासयोग्य बालक था। उसका बाप बढ़में नहीं, कुवड़ी और कट्टड गायें ब्राह्मजॉको दानमें दे रहा था । यह देख नक्किताने मनमें सोका कि पिताजी निकस्मी शस्तुओंका तो दान कर रहे हैं, छेकिन

अपनी एक भी प्रिय वस्त नहीं है रहे हैं, श्लिकिये इल यहसे क्या क्षात १ अतपन उसने विनासे कारा—"विवासी। तम निक्रमी वस्तुओं का दान सो करते हो, किन्तु एक भी व्यारी वस्तु किसीको तमने नहीं हो।" इसने एक बार कहा, दो बार कहा। इतनेमें पिता चिद्रकर वोले—'ले सुझे ही मैं दे डालता हूं।" बच्चिकेता--"आप किसे हेंगे !"

पिता —(और चिढ़कर) "यमराजको ।" नचिकेताने विचार किया कि जैसे यह अनाज उगता है और काटा जाता है वैसे ही मनप्यका जन्म होता है और मृत्यु होती है—बहुत मरे हैं और बहुत भरेंने, इसलिये मृत्युसे उरना नहीं। फिर उसने उत्तर दिया—"मुक्ते खुशीसे यमके घर मेजो।" पिताने उसं थमके धर मजा। उस समय यमराज घरपर न थे। इसकारण · इसे तीन दिन यमराजके घर भूखे-प्यासे बाट देखते हुए पड़ा रहता पड़ा । यमराज घर आये और निवकेताको देखकर, श्रतिधिरूपसे उसका सत्कार करनेमें विस्तरव हुआ इसकारण, उससे क्षमा मांगी, और तीन दिन विमा सत्कार उसे पड़ा रहना पड़ा, इसकारण घरहान मांगनेके क्रिये उससे कहा। इसके अनुसार निविकेताने घरदान सांगे —हे यसराज ! सृत्युके वाद मसुप्यकी क्या गति होती है, यह मुझे कहो । कुछ छोग कहते हैं कि सृत्युके बाद भी जीव रहता है, और कुछ यह कहते हैं कि उसका नाश हो जाता है—इनमेंसे सच क्या है, यह मुझे बतलाओ ।" यसराज कहने लगे—"नचिकेता, यह विषय यहत स्ट्रम है, इसे समभाना सहस्र नहीं, इसस्तिये इसके बद्खे कोई दूसरा बरदान मांग लो।" यह कहकर यमराज उसे पुत्र-पीत्रका सुख, दीर्घ जीवन और हाथी, बोड़े, रथ, खजाने, महल इत्यादि संपत्ति देने लगे; परन्तु नचिकेताने इन्हें लेनेसे साफ इनकार किया और बड़े जोशसे कहा- "है देव! इन हाथी, र्चांद्रै रागरंगको प्रयंते ही पास रखो । सुके तो दुनियाके सारे सुन मृणसमान मान्द्रम होते हैं। मुद्धे तो देवछ एक ही वस्तु चाहिये और वह यह है कि आत्मा है दा नहीं, और दै तो फैसी है, सुने यही वतलाह्ये।" यमराज विचित्ताका यह उत्तर खुन यहुत प्रसन्न हुए और वन्होंने उसे आत्माके विषयमें झन दिया।

हतना पहरूर गुरुजीने पार समाप्त किया, ठेकिन एक विद्यार्थी पुरु उटा—"गुरुजी, यमग्रजने जो मनिकेशाको आस्माके विश्यमें झान दिया या उसे तो मापने हमें बतकाया ही नहीं।"

शुरुओ—यमराजी निविदेताचे नहा था कि वह विषय अति सुरुम है। स्वसुद वु उद्दारी इस विषयमें उस्सुकता हैन में पहुत असस है। जावपा यमराजके दिने हुए बानमेंसे इस पक हो विषय तुम समक सकते हो जिन्हें मैं बत्जाता है।

बुद्धि स्वका सारधी है. तव इन्द्रिक्व वोड्रॉफ्ती ख्याम है. और ये जोड़े विश्वोक्ती और दोहते हैं। इन्द्रिक्व मेटे स्वर उधर, मनमानी ओर दोड़कर, रखको, अपने वापको, और स्वर्म कैंडे हुए सामोको महूटेमें न दाल हैं, इसकारण बुद्धिसी सरसी अच्छा होना चाहिरे। यदि सारयी अच्छा होपा तो वह रधके खामी वर्षात् वात्माको उसके परमपद्-गरमात्माके भामतक-पहुँचा देगा।"

नचिनेता इस डानको पाकर पिताके पास आया और पिताने इसे प्रेमसे बुलाया। इटान्सरूपसे इस कथाका सारांश यह है कि जो अद्धावान हैं, जो मरनेसे नहीं डरता, और जो दुनियाके सुखका ठाळची नहीं, चहीं आत्माको जान सकता है।

#### [३१] आत्मा(२)

शरीरमें होते हुए भी शरीरसे जुदा है और जुदे प्रकारका है।

विचारचन्द्र—गुरुजी, आपने कर हमें निवकेता और यमराजकी वात कही वह हमें बड़ी रोचक रूपी, पर उसमें यमराजने जो यह कहा कि आत्मा इस शारीरक्षण रथमें बैठा हुना रथका सामी है, समक्तमें नहीं आता। शरीरसे आत्मा खुदी किस रीतिसे हो सकती हैं ?

गुरुजी—तुम्हारा प्रश्न उचित है। सारे हुए।त्त अधूरे हैं, यह परमेश्वरके विषयमें बोलते हुए हमें कहना पढ़ा था। बया तुमने उस वातका स्मरण रखा है ? उसी रीतसे यहां भी तुम्ह सममना चारिये। श्वेतकेत और उसके पिताको कथा तुम्हें याद होगी। उन होनोंकी आपसकी चातचीतमें एक वात यह थी कि पिताने गुन साधारण हुण्यान्तसे यह सममाया था कि म्ररिरसे जुदी आतमा है और वह शरीरके एक कोनेमें—रथमें रखके स्वामीको

भांति वैठी हुई वहीं,वल्कि सम्पूर्ण शरीरमें ब्यास है। पिताने खेत-बेतुसे कहा "श्वेतकेतु ] जो इस काड़के मूर्ट्सों कुम्हाड़ी घळायी आय तो इसके जीवित होनेके कारणइसमेंसे रस निकलेगा, इसके बीचके घड़में कुल्हाड़ी चळाई साय तो भी इसके जीवित होनेके कारण इसमेंसे रह निकलेगा। परन्तु यदि इसकी हासामेंसे जीवन साता रहे तो वह सुस्र जायमी, ट्रसरी शसामेंसे जीवन झाता रहे तो भी वह सुच जायगी, तीसरीमेंसे जाता रहे तो भी सुस जायगी —और इस कमसे यहि सारे उछमेंसे जीवन चळा जाय तो सारा दृक्ष स्व जायगा । तब वह समग्रता बाहिये कि जीवका वियोग ही मरना है। जीव स्थवं नहीं मरता, परन्तु इसके वियोग के कारण यह तिसमें रहता था वह देह अरती है।" इस प्रकार क्षेतकेतुके पिताने उसे एक सीधा हुण्टान्त देकर यह समभापा था कि देहमें अल्पा रहती है, पर वह देह बाल्पा नहीं है ! फिर, यह आत्मा संबाहुब कितना शहुत पदार्थ है और 📺 कितनी प्यारी है, इसे समकतेके छिये एक बात सुनो – देवता और अञ्चरोंने सुना कि आत्मा बुहापा, सृत्यु, रोव, श्रृब, प्यास आदि सब दोपोंसे रहित है. और प्रसावति इस विषयका साम कें हैं। अतयव देवताओंके राखा इन्द्र और असुरोंके राजा वियो-कन,दोनों अजापतिके पास क्ये और ३२ वर्षतक ब्रह्मकर्य गालन कर उनके पास रहे । ३२ वर्ष होतेक्ट प्रजापतिने उनसे पूछा 'है इन्द्र और विरोधन ! हुम क्या सीखने आये हो !" होलॉने कहा "महाराज, जात्मा बना वस्तु हैं, इसे जाननेके लिये हम माये हैं।" तन प्रजापतिने उनसे यह कहा—"देखो, गांधमें जो पर

परुप देख पहता है, वही बाट्या है।"

इन्द्र-विरोचन--'पानीमें वा शीशोमें को देख पड़ता है, क्या वही आत्मा है ?"

व्रजापति-"हां।"

फिर दोनोंने एक पानीभरे वासनमें देखा और आकर कहा-"महाराज, हमने आत्माको देखा शबसे फ़िबारक, सिरसे पैरतक।"

प्रजापति—"अच्छा ।"

फिर इन्द्र-विरोचन दोनों अपने अपने घर सह पड़े । विरोचन अपने असुरोंके मण्डलमें पहुंचा और सबको यह बका अलङ्कार पहननेयाकी देह हो आत्मा है, इस जड़वादका उपदेश दिया। लेकिन इन्द्रको इससे सन्सोप नहीं हुआ। वह आधे रास्तेसे ही पीछे फिरा और प्रजापतिके पास आया। ३२. वर्षपर्यंत ब्रह्मवर्य पालनकर फिर बजापतिसे हाथ बोड़कर उसने पूछा — "महाराज, ऐसी आत्मासे मुक्ते सन्तोप नहीं हुआ। इस ग्रारीरकी जैसे यस मरुङ्कार पहनाये जाते हैं, वैसे ही वस मरुङ्कारवाली यह आत्मा देख पड़ती है। यदि शरीर छङ्गड़ा हो तो वह भी छङ्गड़ी हैं, ग्रारीयमें आंख नहीं तो वह भी अन्धी मालूम होती हैं। ऐसी आतमामें मुक्ते कुछ भी अनुराग नहीं ," तथ प्रजापतिने कहा-"धच्छा. तो जो स्वप्नमें फिरती हुई घस्तु नजर आती है वही धातमा है। इस उपदेशको सुन इन्द्र चला गया लेकिन किर आधे राम्बेसे छोट आया और फिर ३२ वर्ष ऋत्वर्य **पालन कर** . प्रजापतिके पास वैठकर पृष्टिने लगा—"महाराज, यह तो ठीक र्रे कि शरीरके अन्ये खुळे होनेपर भी स्वप्नमें दिखाई देनेवाली

आतमा अन्धी सूली नहीं होती, पर स्वप्नमें इस आतमाको यदि कोई मारता है तो वह दु:बी होती है, रोती है। ऐसी आत्मामें मुक्ते क्वछ बाबन्द प्रतीत नहीं होता।" फिर प्रजापतिने कहा — "अच्छा, सो स्वप्ररहित गहरो नींद्जी दशामें जो रहता है वही आतमा है।" इन्द्र इस उक्देशको छुनकर चला गया. लेकिन इससे सन्तुप्ट न होकर आधे रास्तेसे लौट और ३२ वर्ष ब्रह्म-चर्च्य पालन कर प्रजापतिसे कहा--"महाराज ! यह तो सब है कि भागकी बतलायो हुई इस नयी शास्त्रामें कोई बु:ब प्रतीत नहीं होता, किन्तु उस दशामें भें हूं। यह गाड़ विद्वाके कारण **50 भी पतीत नहीं होता। इस आत्मासे महा क्या साम**ी इसल्पि मुक्ते तो ऐसी थातमा भी इष्ट नहीं।" फिर ब्रजापतिने पांच वर्ष (कुछ १०१ घर्ष ) ब्रह्मचर्च पालन कराकर इन्द्रको आत्माका उपदेश किया, इस वातका तात्पर्य यह कि को अपने भागन्दका स्थान है, को होना हम बाहते हैं वह आत्मा जापत, स्वप्न और सुपुति (गाड़ निद्रा ) इन तीनों अवस्थाओंमें रहती हुई प्रतीत होती है, किन्तु पेसा होते हुए भी वह इन तीनों सबस्थाओंसे दूर है।

#### [ ३२ ] जीवात्मा और परमात्मा (१)

विवारक्त् -गुरुवो, जिल महुत आत्माके विषयमें कल आपने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? और वह किस सस्तुमेंसे उत्पन्न हुई होगी! गुरुज्ञी—हिन्द्-घर्मेरे आत्माको उत्पन्न हुआ नहीं मानते । यह अनादि है, उसका अमुक दिनसे आरम्भ वहीं होता ।

विचारचन्द्र—गुरुजी, फिर हम सब वर्षो ईश्वरके वालक कहलाये जाते हैं ?

गुरावी —इसका अर्थ यह है कि और अग्निमेंसे विज्ञापियां निकल्ली हैं जैसे ही हम ईश्वप्रेसे निकल्ली हैं। किन्तु विज्ञगा-रियां होनेसे कोई नया पशर्य वो उत्पन्न होता नहीं, बल्कि वे तो अग्निके वड़े भागोंमेंसे अलग होकर छोटे दिखाई देते हैं और वे स्कृतिङ्ग नहें जाते हैं। इसी प्रकार आस्त्रा और परमास्मा तो एक ही बस्तु हैं।

विचारचन्द्र---लेकिन महाराज, जैसे अक्षिमेंसे स्कुलिङ्ग निक-लते हैं वैसे हम परमारमामेंसे निकले हुए हैं। यह द्वारान्त क्या विरक्तल ठीक हैं ?

गुरुती — हां, लेकिन इस हुशान्तका यह वर्ध है कि परमा-हमाकी शक्ति किसे प्रकृति कहते हैं और जो हमारे आसपास फैली हुई है, उससे हमारी शेंद्र बनी हैं और उस देह के कारण हम ये जीय वने हुए हैं। पर जैसे स्फुलिक्ट्र शक्तिके बाहर निक-लते हैं जैसे हम कुछ परमात्माके वाहर विकलते नहीं —परमा-हमाफे पाहर भला क्या हो सकता है? परमात्मा सर्वेज्यापक. सर्वत्र है।

विचारचन्द्र -गुरुजी, ठीक। तो इसीकारण प्रकृति माता दे, यह ठीक है न ?

गुरुजी--हाँ, लेकिन परमात्मा और परमात्माकी शक्ति, वे

दो नुदी वस्तुपं नहीं। असे तैब बौर तैबकी श्राव्ह, बेसे हिया बौर उसकी प्रकाश करनेवाळी शव्ह, ये दो बुदी नहीं हैं। बो परमारमा है बदो उसकी शव्ह है, बौर इसकारण परमारमाओ पिता और माता होगों कहा जा चकता है। इसके अळावा परमारमाके छिये एक दूसरी उपमा दी जाती है। बचा तुम उसे जाती है।

इरिलाछ-हां, राताकी।

गुन्जी—डीक, अब इसका कारण कहो।
हरिलाल—राजाकी मांति प्रयोश्वर भी हमारे िस्पे महारमाभौद्वारा व्याय नीतिक और इस सृष्टिक नियम बांचता है,
दुरे मांपेंद्वें जाते हुए रोकता है और मच्छे मांपेंसे हमें उसत सरता है। इम दोव करें तो वह शिक्षा करता है, और अच्छे इंगरे चलें तो प्रस्क होकर पुरस्कार भी देता है। इस्किय सुम बस्ने और मस्क होकर पुरस्कार भी देता है। इसकिय सुम बस्ने और मस्क होकर पुरस्कार भी देता है।

है कि मकको में वृद्धियोग देता हूं। यगारलोक:---

ददामि तं बुद्धियोगं वेन मामुपयान्तिते ।

भीता अर्० १० स्टो ० १० ॥

गुरुती—डीक, बन इसके साथ इतना ध्यानमें रक्षना चाहिए कि राजा तो कठोर न्यायको सूचि है और से माता-पिता तो चारक्स्य (माता-पिताका, पुत्र-जेम) जी सूचि हैं। इसकारण जब वह कुसरा आव विशेष रूपसे बतलाना हो तब हम ईश्वरको माता-पिताकी उपमा देते हैं। क्या कोई तोसरी उपमा दी जाती हुई तुम जानते हो ?

छड़कोंने और कोई उपमा सुनी नहीं थी, इसकारण में खुप रहे।

ग्रस्की--जीव भीर ईश्वरको कितनी हो वार समा--मित्रकी उपमा दो जाती है। रातको अपेक्षा माता-पिताकी उपमा कोमलता दरसातो है, किन्तु उसमें भी एक कभी है। माता-पिताके खाथ हम बादरपूर्वक व्यवहार करते हैं, हु:जके समय उनका सहारा छेते हैं। किन्तु हृदय खोळकर पूरी पूरी लूटसे बिना संकोचके, दुःख खुलकी वात करना तो मित्रके ही साध पन सकता है, इसकारण परमाटमाको चीतामें खला अर्थात् मित्र कहा गया है। वेदका कथत है कि इस संसारकप बुक्षपर दो मिले हुए सखास्य पक्षा धेटे हैं, उनसेंसे एक इस चुक्षके मीटे फल खानेकी कामना करता है और खाता है और वसरा इन फलोंको देखता रहता है, पर काता नहीं। खानेवाला पक्षी तो जीव है और केवल देखनेवाला परमात्मा है। इमारे हदयमें भी हमारा और परभात्माका इकहा चाल है. किन्तु हम इत संसारके भोगोंमें क्रेंस रहे हैं. भोर परमातमा साथ रहता हुआ देखता और मित्रको तरह हुने पापोंसे वश्वनेको चितावनो भी देता रहता है । इस चातका अनुभव विखार करनेपर हमारे अन्तःफरणमें होता स्टता है।

त्रवर्मे एक और जाननेयोग्य यात कहता हुं। इस दो सवाओं के नाम अपने इतिहास-पुराणोंमें नर (जीव) और नारायण (परमात्मा) वतळावे यथे हैं, और हन नर और नारायणके अवतार अर्जुन और रूप्य थे। दो मित्र हैं, उनमें परमात्मा वो इस संसारमें जीवात्माको उचित मार्गपर चळाता है, अतपव कृष्ण इस संसारकप रणक्षेत्रमें अर्जुनके सारथी यने।

कृष्ण ऐसे योगिराकको व्यासकीने अर्जुनका सारधी क्यों सनाया, इसका सुरूम अभिजाय आज उड्कॉने समभा और समस्रकर सब बहुत आनन्दित हुए।

#### [ ३३ ] . जीवातमा और परमात्मा (२)

पहले दिनके पाछपर विकार कर दूसरा पाठ जारम्म करना यह धर्म-रक्षाका प्रतिदिनका रिवाज था।

गुरुजी—बालको, गये मल तुसने जीवारमा और परमारमा-सम्बन्धी कितने हुएंग्ल समझे !

धाळक-तीन ।

गुरुजी-वे क्या हैं ?

रप्राशंकर---एक राजा-प्रजाका,दूसरा प्रान्त्राप और वचोंका, और तीसरा हो प्रिजोंका।

शुरुती--इनमें क्या इस पिछले हरान्तमें कोई कमी मालुग हुई ?

रमार्शकरं—हां, हमारा जोर परमात्माका सम्बन्ध अवेका

मित्र पेक्षा नहीं । मित्र तो चराबरके होते हैं। क्या हम और परमात्मा कुछ बराबर हो खकते हैं ? मित्रके भावके छाध राजा-प्रजाके और मा, वाय,वचाँके भाव भी होने आवश्यक हैं।

गुरुजो - ठीक । किन्तु यह यी समम्मना चाहिये कि हमारा और परमात्माका सम्बन्ध किसी भी एक हुष्टान्तसे पूरा पूरा समभाधा नहीं जा सकता । अच्छा, तुमने को कहा था उसके अछाधा तुम्हें मित्रके हृष्टान्तमें और कोई कमी समभमें आती हैं। रमार्शकर--नहीं गुरुजी ।

गुरुजी—सो सुनो। मिनको देह एक दूलरेसे स्वतन्त्र है, किन्तु जीवारमाको देह तो परमारमाको देहमेंसे—हमारे आस-पासकी इस विस्ति क्रमारे आस-पासकी इस विस्ति क्रमारे आस-पासकी इस विस्ति असका हो भाग है। इसकारण मिनका इपान्त भी पूर्णरीतिसे छातू नहीं होता। फिर कितने ही शासकारोंके अनुसार इसमें एक और कमो है। मिनके इपान्तमें यह है और यह दूलरा है, इस पार हो निने जा सकते हैं, परपासमा सो वही हैं जो इसपी सबबी आस्मामें हैं। केतन्यकपसे इस सन एक ही हैं। एक विएक भाग करकी समझमें नहीं आ सका, वह बात गुरुजीने नर्सिंगी आकृतिसे जान है।

गुरुती—चालको, मुद्रे मालूम होता है कि हुम पिछले भागको नहीं समझे। जन्छा, अभी इसे रहने हो। ( सब समुद्रके पान मं] थे। समुद्र धोरे धोरे बहुता आना वा और समुद्रको स्ट्रॉर एक्ट बाद नुसरो बरनी हो जाती थीं)।

गुमती—देखो, ये छहरें कैसी बछल रही हैं !

कान्तिलाल—हाँ, गुक्तो, चढ़ा सुन्दर हूरण हैं! देखो, यह सहर हुसरी लटरकी अपेक्षा कितनी बढ़ी खा गड़ी हैं! गुरुओ—आओ, लहरें गिलें, देखें पांच मिनिटमें कितनी

भारति हैं ? कार्यिकाल--{ गिनकर ) पन्द्रह्। ग्रुरुजी, शव हम चर्छें,

क्योंकि समुद्र यहुत यहुता बाता है।

गुरजी—समुद्र यहता बाता है या सहरें ! कान्तिसास—क्या सहरें समुद्र वहीं है ! क्या सहरें इस्स

समुद्रसे जुदो हैं ! शुरुक्ती—को मुमने फह्तद गिने, वे क्या छहरें थीं वा समुद्र ! कान्तिकाल—कडरें । केसिन समझदपसे तो सब यस

सी हैं न ?

गुरुती—डीम, जो धाव चतुनुष्के स्वावमाँ परमास्थाको समाको, बोर तरङ्गोंको तयह बीवको समको । तरङ्गे पक हुस-रेखे जुनी हैं को भी चानुहरूकसे सम एक हैं । उसी प्रकारसे सीव पक दूसरिये हुई हैं तथानि परमारम्बरसे सब एक हैं। फिर तरङ्ग को चनुन्दा है, से राष्ट्र चानुन्दा जुरी नहीं, सही मका। जीवारता भी एप्पास्था है, बीवनाता परमारमास्थि कृषे। वहीं । इस इग्रावसी जो वार पढ़ते कर्याकों समाम्में बार्सी गार्थी

थी, यह सहनाईमि जनकी समम्मी जा गई। जहां वह विषय किन स्था वहां 'रहने हो' कहरूर गुरुशीने सवको हसरी बातमें स्ना दिया या और जब उस वातसेंसे ही कोई हुए विषयको समभा दिया। स्टब्से इस वातसे बहुत चक्ति हुए शास्त्रमें द्रप्रान्त किस छिये दिये जाते हैं, इसका सो उन्हें परिवय मिटा, अर्थात् द्रप्रान्तसे विषय तुरन्त समफ्रमें माता है।

अव धीरे बीरे पानो उंतरा । रेतीमें जहां पहले दिन खेळते खेळते जड़कोने छोटे छोटे गड्डे खोदे थे, उनमें पानी अर गया । सन्ध्या हुई, शाकाश्रमें चन्द्रमा देख पढ़ा । गुरुश्रीने वाहकोंको खग्नेचियोंने चन्द्रमाका प्रतिविध्य दिखळाया और कहा : —

थालको, इस चन्द्रमाके प्रतिविश्यको देखो । इसी प्रकारसे जीवातमा उस परमात्माका—हमारे शरीर और शृत्यमें पड़में चाला—प्रतिविश्य है, यह सितने ही शास्त्रसार-सहते हैं ।

#### [ ३४ ] कर्म और पुनर्जन्म

धर्म-शिक्षणके वर्गक विद्यार्थी वनकी श्रोआ देखते देखते चले जाते हैं। रास्त्रेम गुरुजीने कहा—"देखो, वालको, इस जेत-में जनाजका पाक कैसा अच्छा है!" स्वय लड़के गेहूंकी वालों-को देखने लगे और उनमें दुअसरे दानोंको देख बड़े प्रसन्न हुए। उनमें एक ग्रहुर नामके वालकते कहा—"गुरुजी, हमने यो पटला जेत देखा था उसमें तो दाने सुल वये थे, और कितनी हो वालें में पूर्ग न हो पाई थीं। इस नेतका मालिक भाग्य-शाना प्रतान होता ही।"

पुरागेत्तम:--गुमजी, सङ्काले जो बाहा, क्या यह सब है ? मेरा तो यह सब है कि यह उसकी मिहतत, दुद्धि और मतोयोग-का हा तक हैं। उसने केत अच्छी तरह जोता होगा, बीज भी अच्छा पक्षन् कर वोचा होगा, और इसके बाद पानी हेतेर्स औ पहुत श्रम किया होगा, इन कारणोंसे ही उसके बेहे अच्छे हुए । मुख्जी-पुरुषोत्तमका काम स्वत्य है। जीचा करें में वीचा पार्वेत। यो जार पुरे सो तर कर पाला । नेह बोनेसी होई मिन्नी है,और बेहेंसे बीज,बाद और पानीके बसुसार हो पाना होता है।

शङ्कर—सेकिन सुरुवी, खेत ही खराव हो तो विवास किसान भी क्या करोगा है

क्साल का चया फरना ! शुरुती — यहुत कर सकता हैं । तुपने अमेरिकाके किसालों-को बात सुनी टोगी ! डजापों मीळ जङ्गुकमें चसकर, कराव

समीमको अपनी मिहनतसे सुधारकर, जब्ही बाह हारकर वे अपने जेतोंसे बहुत पैहायार कर सकते हैं। सेविक इतके साथ मेरा कथन इतना हो सब है कि उतीनवर भी पैहाबारका बहुत आसार प्राता है। इस किसानके पास बंदि बच्छी बमीन डोती

आधार एहता है। इस किसानके पास यहि बच्छी बमीन होती सो अच्छी पैदायार हो सकती थी। मैं इन दोनों किसानोंके सम्बद्ध हातात जानता है। चे दोनों माई है। उनके सामने तो

छन्द्र पासती मिस्कियत हो यो, क्षेत्रिक कर्माने पचने तो सहुत-स्ता पत इड़ा हिया, बीर वर्ष हुए योग्ने घनसे क्या सुर खेतको मोळ के क्रिया। पूचर वालीर तो बद्ध अच्छा बोरा ही क्रिया, क्षेत्रिक कथा की बद्ध पहला भार्र चाहै तो क्योरिकायों क्षियालको स्वीत प्रस्त क्षात्र कर पहला हों।

भांति बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रकार बातचीत करते करते सब अपने रोजके सिस्ते-को जबहु बढ़े बराहकी छायामें आ पहुंचे।

की जमह वह बराब्दका छायाम था पहुंच । गुक्ती—आज हमें यहाँ यहुत नहीं बैठना है । मैंने रास्तेमें जो बातबीत तुमसे की थी उसमें हो मैंने तुम्हें आजका पाठ पढ़ा दिया। हिन्दू वर्मकी, ब्राह्मण, बौह्न, जैन, तीनों शासाओं के माने हुए एक बड़े सिद्धान्तके विषयमें वह पाठ था। वह सिद्धानत कर्मका महानियम है—जो वस वृत्ते तो तस फल वाला — जवस्य मेव मोकस्य शतं कर्म ग्रुमायुगम्।

हमें इस तक्य और पूर्व-जरमके किये हुए क्रमींका फल तो जवरप भोगना पढ़ेगा ! लोग साधारणतया कार्म शब्दका भाग्य के अपेम प्रयोग करते हैं । 'क्रमेंमें लिखा हैं — 'आग्यक्ती रेखाए' मिट नहीं सकती' इरपादि वाक्य हम अस्पर सुना करते हैं, किंग्न कर शह्दका क्या भाग्य नहीं, विक्त किया हुआ कार मायका सहारा लेकर आज्यती, विक्त कर्मका अमिप्राय हो पर है कि मनुष्य अपने शुरू अशुरू कर्मका अमिप्राय ही यह है कि मनुष्य अपने शुरू अशुरू कर्मका असिप्राय ही, और 'जो जात हुये सो तस फल खाका' यह बिचारकर उसे उद्योगी होना ही थाहिने । हमारा सुख हु: स हमारे इस कम्मक वा पूर्व-जर्मक किये हुए कर्मी पर निर्भर है, यही हमारे अमैका अटल मिद्रायत है । यह यो स्मरण सकता बाहिने कि माय भी एमारे पूर्व-क क्या हुव समारे पर निर्भर है, यही हमारे अमैका अटल मिद्रायत है । यह यो स्मरण सकता है । कीस योवा हुआ योज समय आनेपर ही उनकर कुला-फलता है, उसी प्रकार

अब एक और वातफर भी विचार करो । इससे इस जीवन-में अनेक भूतें होती हैं, जिनका फल हमें मोगना पड़ता है । फितने हो अपने किये हुए फर्मीका फल तो हम यहीं मोग लेते हैं, किन्तु हमें अपने समा शुम-अशुम कमों का बदछा सा जीवनमें मिलनेसे रह जाता है। कमी कमी तो हमें पापी महान्य मुखी और धर्मातमा दोन होन देख पढ़ते हैं, पर यदि इस जगदका कोई न्याय-नियंता नियमानुसार बलानेवाला परमेश्वर है—और वह है हो यह हमारा अटल विश्वाल है—तो जैसे हो और दो चार ही होते हैं और पांच नहीं होते, सूर्य पूर्वमें हो जहित होता है और पश्चिममें कहाथि नहीं होता, बैसे हो अस्तमें— इस जनमें नहीं तो दूसरे जनमें—तो अवश्य अच्छे कातका फल अच्छा और कोटेका खोटा हुय बिना यह नहीं सकता—

दल प्रकार हमारे जीवनका भूत और सविष्य कांछसे यिनप्ट सम्यन्त्र है। यहि ऐसा न हो तो अवके किये द्वप कमें निप्पल होंगे और पहले कुछ किये विवा वर्तमान स्थितिमें उत्पन्त हुए हैं, यह ज्यायो ! इवरके राउपमें कीसे सम्भव हैं ! इस पीतिसे कमेंके शिव्हान्तके साथ पूर्व-ज्ञाम और पर-क्रममा— अर्थात जीवनको क्लाहि होरे अनन्त रेखाका—हम कम्पसे कम्मे हीं मेरे सुरुपुत्रे मत्ते नहीं, इस महास्वत्यका विद्धान्त हुखा हु। है । ये वोनों सिद्धान्त हुब्बको स्थायपरायणवाके आधार-पर क्षी मंग्रे हैं ।

#### [ ३५ ] ् स्वर्भ और नरक

लड़के अगले दिनके उपदेशपर घर जाकर विचार किया करते थे और उसमें जो वात पूछनेयोग्य दोती थो उसे दूसरे दिन ये पूछा करते थे। छड़काँकी विचारशक्ति बढ़ानेके छिये सामान्य रीतिसे इस शैछीका बतुसरण किया जाता था। ग्रदनी—किसीको कुछ पूछना है!

चिचारचन्द्र---महाराज, आपने यह कहाँ या कि इस जीव-नमें समस्न कमीके कछ नहीं मांने जाते, हसकारण उनके भीग-नेके लिये पुमर्जनम लेना पहला है। लेकिन पुमर्जनमके बदले

स्वर्ग-तरकके मान लेनेसे काम चल सकता है।

गुरुती—हिन्दूयमें स्वर्ग नरक हो सानता ही है, लेकिन उसके साथ पुनर्जनम भी मानता है । इस दोनोंको माननेका कारण यह है कि हम जो भोग चर्तमान समयमें भोगते हैं वे कुछ एकदम विना कारण नहीं आ पड़े, जातत्में जैसे हर एक यस्तुका फारण होता है चैसे ही इसका भी कारण होना चाहिये, और इसलिये पहले हमने किसी स्थलमें पेसे कमें किसे होंगे कि जिनका परिणाम हमारा चर्तमान जीवन है, लेकिन स्वर्ग और नरफ तो भोगभूमि है, कमेंभूमि नहीं, क्यांन् बहां तो कमेंभे फल भोगे जाते हैं, कमें किसे नहीं जाते।

एरिलाल—गुरुजी, यह कैसे ?

गुरुकी—कारण यह कि इसारी व्यावशकी अनुसार स्वर्ग और तरफ अच्छे और शुरे कार्यके फल सोमलेके स्थान हैं। यहां भी पदि पुत्तरे कर्म किये जार्य तो ये पूर्वक्रक और परजन्मके कारण हो जायेंगे। इसल्टिये हमारो हालकी जिल्ह्यांके सुल-इनके कारणक्य वो कर्म होने चाहिये उनका स्थान स्वर्ग-गरफ नहीं, बल्कि पूर्वकरम हो माना जाता है। विचारचन्द्र — तो फिर स्वर्ग वरकको बकरत हो क्या रही ? गुरुवी— चुनो । हमारे जो मले-चुरे कमें देख पढ़ते हैं वे भारतभमें ऐसे बड़े होते हैं कि उनका बदला हस हमारी छोडो-सी दुनियामें नहीं किल सकता । कहबना करो कि इस संवारमें एक हुए पुरुवहारा एक साजु पुरुवकी निन्दुरतासे की हुई हत्याके सम्बन्धमें यहुतले बहुत क्या दण्ड हो सकता है ! इस प्रकारके कामके लिये सुरुवुका दण्ड हो सकता है !

विवारकम् - किम्सु चिद यह सान हैं कि वातेवाले जन्ममें वह साधु पुरुष उस दुएसे वैद्धा हो व्यवहार करे तो नरककी करपना करना तो ज्युं ही होगा।

शुरुती---तो खांखु बौर दुएके बोचमें बद्दिके वाद निषदारा तो हो सकता हैं। फिन्तु परमेश्वरके खामने तो अपराध बना ही। रहता है न ? पर द्वालु ईरनर उस अपराधको खवा अपनी हृष्टिमें नहीं रखता, नरककी खुबाका भीम अराकर वह उसे शुद्ध करता है। फिर यदि वह साधु खुमाबील और उदार मनका हो और जैसा उसके खाय एक जनमाँ किया बैसा वह सर्व प्रति शुद्धर जनमाँ के न करें तो भी इसके कारण किया हुआ पाप का मिट वहता हैं। वह तो अब उसकी खबा नरकांमें मोम जेमा तमी-पिट खकता हैं। इसकिये पुत्रजंनमके साथ स्वारं-नरक मानवा आवरवक हैं।

मही-बुरे कर्मोंके बहुसार स्वर्ग-नरक मोगने ही पड़ते हैं, इस सम्बन्धमें हिन्दू-धर्मका विश्वास इतना हुढ़ है कि सुधिष्ठिर ऐसे

इस पुस्तकमें 'हरिश्रन्तका वज्ञ' शार्थके पाठ देखी।

धर्मराजाके अवतार माने हुए महापुरुषको भी इस नियमसे सुक नहीं माना गया।

प्रेमशङ्क ---गुरुजी, स्वर्भ और नरक कहां होंगे ?

गुरुती - ये स्वयं और नरक हमारी भूमिक सहश कोई और भूमि नहीं! ये तो जोबबी वर्तमानसे कुछ लुदी ही प्रकारकी स्वयंपाय हैं, जिन अवस्वामोंमें जीबको केवल सुख और हु:ख दी मोगने होते हैं। इतिलये हिन्धूपास्ककार कितनी हो बार यह कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये सुख हु:खकी अवस्थाय हैं और ये हमारे भीतर हो हैं। जीसे हम स्वयंपे देखी हुई दुनियाको न इस प्रयोधि करर अथवा उसके मीखे ही कह सकते हैं वैसे ही ये स्वर्ग और नरक कोचे हैं वा नीचे, यह नहीं कह सकते। परन्तु हमारे मनका हुछ ऐसा स्वयंपाव है कि जो बस्तु अच्छी हमारे समका हुए ऐसा स्वयंपाव है कि जो बस्तु अच्छी हम सीमा जंबा मानते हैं। इसिलिये स्वर्ग अपर नरक नीचे माना गया है।

सुशील—गुरुजी, स्थम एक है वा अनेक ?

गुरुती—सुष एक है, बतएब सुकका भाम स्वर्ग भी एक ही हैं। लेकिन परमात्माके जुदे जुदे इ.स.के कारण असे देवता वनेक हैं वैसे हो इन देवताओंके भाम भी अनेक हैं। सुष्टिलीला सदंत्र एक हैं, तथावि पहाइवर हवाठे ककोरोंका एक तरहका सुन, प्रमुद्दे किनारे दूसरी तरहका सुन, व्योचेंमें तीसरी सरहत मुन मिलता है। वे जुदे बुदे लोक अज़िलोक, वासु-लंगर, नम्हलोक इत्यादि कहे जाते हैं, और वे सब मिलकर स्वर्ग बन जाते हैं। तुम्हें याद होगा कि पूर्व-व्याख्यानोंमें हम शिव और विष्णुकी मिक्कि पत्योंका निक्षण कर खुके हैं। दनके देवतामांके थाम कमसे कैशात और वैकुण्ड कहे जाते हैं। शिवजीके मक कैशातवासकी मगोकामवा रकते हैं, और धैण्यकत विष्णुधाम वैकुण्डके लिये तरस्तते हैं। ये धाम मगब-व्रक्तोंकी होट्यों स्वर्गा हैं।

#### [ ३६ ]

### मुक्ति

रामनाथ---गुरुदेश । कठ आपने स्वर्ध और नरकका वर्णन किया था, उसे छुनकार मेरे मनमें यह हुआ कि स्वर्धका छुक्क तो अनन्त्र अवार होगा। क्या यह मेगा विचार सस्य हैं !

गुरुती—अनन्त सुकता बाम ही स्वर्ग है, और जिससें अतन्त सुक है उस स्वर्गके सुकका पार भी नहीं। इसी अपेंमें 'हवां' शब्दका प्रयोग भी होता या, किन्तु वामिक शिवनके जैसे जीसे जुड़े मुगं वनते गये, वैसे विसे जावके स्वय्यकर स्वर्गकें मी स्वरुत जुदी मार्ग वनते गये, वेस विसे करें। को लोग अपना सागा जीवन यह, हान, हव, तर करनेंग्नें ज्यतिस करते हैं और स्वारके विषयमें विचार नहीं करते हैं, उन्हें एक प्रकारका पर-स्वीक मिलना चाहिये, और को ईस्वरक्ती विष्काम अस्तिक ने वा उसले झानको अपने बीचन का परम उस्व मानते हैं, उनकी गति जुदी रीतिकी होनी चाहिये। ये ही दो जीवनके मार्ग हैं भीर दनके अनुसार परलोकके भी हो भाग हैं जो कमसे धूममार्ग ( अपूर्णका मार्ग ) और अविमार्ग ( अकाशका मार्ग ) कहें जाते हैं! सकाम शुभ कमीम वास्ताकरी धुप् का सम्बन्ध है, इस-कारण वह धूममार्ग कहलाता है, और हान तो प्रकाराकर है, इस-कारण वह धूममार्ग कहलाता है। अह हान तिप्काम कमीसे वर्यात आसक्तिरित होकर कमें करनेसे प्राप्त होता है। धूममार्गहारा स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन स्वर्गके सुखना अन्त है, क्योंकि जितना पुण्य उतना हो स्वर्गका सुख होता है, श्रोंक जितना पुण्य उतना हो स्वर्गका सुख होता है, श्रोंक जितना पुण्य उतना हो स्वर्गका सुख होता है, श्रोर उस सुखकी भोगनेके पक्षात अविकास पुण्य पर लोट-कर आना पड़ता है। अतप्त जो सकाम शुभ कमें यह प्यागादिक माम्र ही किया करते हैं, हे पृष्टशित स्वर्ग और स्वर्गते पृथ्वीपर आया-जाया करते हैं। यहांपर यहका वर्ष अनेक प्रकारके शुभ कमीसे है। असा अध्यान्ति कहा है—

द्रव्ययद्वास्तर्पायद्वा योगयद्वास्त्वापरे ।
स्वाप्यायद्वानयद्वाथ यतयः संज्ञितव्रताः ॥
पृतं पहुनिया यद्वा वितता व्रह्मणे युले ।
कर्मज्ञानिहिं तान्तर्वनेवं द्वास्ता वियोक्ष्यसे ॥
श्रीमद्रगवद्गीती अ॰ १ व्हणेक २८(३२
अर्थः—कार्द यनदानका यत्र करना है, कोर्द तपस्य यद्व सम्मार्ट पोमस्य यत्र करना है, कोर्द तपस्य यद्व सम्मार्ट पोसस्य यत्र करना है, कोर्द स्वास्त स्व पढ़े परिवासने वेदालयवनस्य व्यवसानार्द्वनस्य यद्व करना है।

सबका मूळ कर्म है यह तुम जान छो, तब बन्धनसे मुक्त हो जाओंगे। यह निरन्तर वाचागमनकी स्थिति सुख दुःससे मिश्रित हैं, किन्तु यह स्थिति चाहे अबस्ड झुक्से परिपूर्ण क्यों न हो तथापि विचारवान् पुरुपोंको यह आवागमन अच्छा नहीं स्माता। उन्हें तो इस दुनिया वा स्वर्गकी अपेक्षा ईश्वरक। समागम विशेष आनन्द्यद होता है, और इसकारण वे पृथ्वी भीर स्वर्गको फेरीसे, भीर जन्म-पुनर्जन्मके चक्रसे,जिसे 'संसार', अर्थात् जो चलता ही रहता है, कहने हैं, उसमेंसे झुरनेकी रन्त्रा करते हैं। इस लंसारसे छुटना ही <sup>मुहि</sup>क है। मुक्ति विविध प्रकारकी है—एक 'सालेक्य' अर्थात् प्रमुक्ते' स्रोकर्ते, वैकुण्ड वा कैलाशमें जाकर बसना,हुसरी 'सामी'व्य' सर्थात् प्रमुके समीप ही रहमा, तीखरी सारूप्य अर्थात् इंश्वरके समस्त्र होना और बौधी सायल्य अर्थात् ईश्वरसे मिळ जाना, वे ही चार मेद हैं। कितने एक है तवादियों के सिदान्तरी यह बार प्रकारकी मुक्ति हैं। इनके अनिरिक्त अहीरवादियोंके मतानुसार एक केवल्य मृक्ति है। उसमें बाटमा अपने केवल शुद्ध-रूपका अनुसव करती है। रस कैवरय मुक्तिमें आत्माके यथार्थ स्वरूपका बदुमब मरणके पश्चात् तथा जीवित व्यामें रहते हुए मी हो सकता है।

यद्यपि ईत्रवर सन्वयायो और निराकार है, किन्तु अपनी अनन्त प्रायाको धाँरण करनेके कारण उनमें साकारको क्वनना मी घट सकती हैं। इसिंटिये उसके साकार खकरको करनना करते हुए मक्तिमार्गो है तसाहियोंने चार प्रकारको अलङ्कार-करमें मुक्तिको करपना को है। मुक्तिको अवस्था तो सुक्त जीयों- द्वारा अनुमवसे ही जानी जाती हैं, किन्तु यह वात निर्मियाद हैं कि मुक्तिमें अनन्त और नित्य सुख शार होता हैं।

## [ ३७ ]

## मुक्तिके साधन

गुरुती—सव विद्याओं वे शिरोपणि वश्यारम विद्या कही गयी है। इसलिये यहाँके महारमाओंका सदासे इस विद्याद्वारा मुक्ति प्राप्त करनेका प्रधान स्टश्य रहा है।

विचारचन्द्र —गुरुजी,कल आपने जो उत्तमसे उत्तम प्रकारकी मुक्ति चतलाई, चह कैसे मिल सकती है ?

गुराजी—वह गांठ छोड़नेपर मिलेगी। विचारवार् —लेकिन वह कैसे छुटेशी?

गुरुकी—गांठ पड़ी हो तो वह सुरूकानेसे ही गुरू सकती है।

यिजारज्ञस्य — तो, महराज,इसका अर्थ यह है कि गांठ किस प्रकार पड़ी है, यह देखना चाहिये ।

गुम्ती—पैशक। इसे देवनेसे मालूम होता है कि जो कर्म हम करते है उनसे हमारी वासनार्थे बनती है, और वासनासे पुनक्षम होता है और इस रीतिसे कर्म, वासना और पुनर्जन्म चलना ही रहना है।

विकासन्द्र - नो महाराज, वर्म न करने चाहिये। गुरुजो - करने हो | चाहिये। करने चाहिये, यह कहनेकी

जरूरत ही नहीं । कृष्ण सगवान औरामें छहते हैं कि कोई मी मतुष्य एक श्रणभर भी कर्म किये विवा रहता वहीं। विचारचन्द्र—तो महाराज, वह तो वहाँ स्टीटगाई था पदी, यदि कमें किये जायं तो ने हमें संसाध्में उता रखते हैं, और ब

किये जायें हो यह सद्भाव नहीं । तो फिर क्या करें ? ग्रहती-ऐसा कर्म करना कि जिससे वह कर्म का शी न

रहे। ( तह ते इसे व समझन्त धवड़ाये ) शबदामी गता। मैं

भपने बहनेका गर्थ सारमाता है ( जैसे विच्छूका: बहु विकास सेनेसे वह विच्छा विच्छा नहीं रहता, वसी प्रकार कर्मका क्षे

भाग है, जिसके कारण यह वासना उत्पन्न करता है, उस सामको निकाल जालें तो काफो होया।

षिद्यारचन्द्र—चष्ट् कौनसा भाग है ?

ं गुरुबी—सकाम-वृद्धि—लार्थं वृद्धि—जिसके कारण बहकुर

उरक्ष होता है। संसारमें हो जो कर्म करने हों वे राग-हें बसे -म करने चाहिये, किन्तु प्रमुखी आशा है, इस मास्ना सा बुद्धिसे

ही वे कर्म करने बाहिए, और इस रीतिसे निष्काम कर्म करने की वासमाका अङ्कुर नहीं बागता। पर यह कतछामी कि

र्श्वरकी आञ्चापर कलनेकी इच्छा कव होगी है विचारसम्ब्र-श्रिकरपर तय हमें पूर्व श्रद्धा होगी। गुरुजी—तो इस वातसे वह समन्तो कि मेरे कहे हुए

निष्काम (स्वार्थ-इच्छा विचा) शुग और त्यायनुदिस्रे कर्म करनेके हिन्ने भक्तिकी आवश्यकता है। अन वह बतलाओं कि

मिंद हमारे मुनमें कहां स्टपन होती है !

विचारचन्द्र— जब हम यह जान जाय कि ईश्वरमें ऐसे गुण हैं, जिनसे भक्ति उत्पन्न होती हैं।

गुरुझी — ठीक। पर इसके लिये झानकी आवश्यकता है। इस प्रकार कर्ष, शक्ति और झानका परमारकाके प्रार्थमें उपयोग किया जाना है, और बहु योग कहा आता है।

कर्मको परमारमाके मार्गर्से ख्यांना ही "कर्मयोग" है, मिकको लगाना "भक्तियोग" और झानको ख्यांना "झानयोग" है। इस प्रकार इन उत्तप्त प्रकारके कर्म, भक्ति और झानको गीतार्से ये नीन नाम दिये गये हैं। तीनों हमारे आर्मिक जीवनर्से किस प्रकार उपयोगी होते हैं, इसे में कुछ विस्तारपूर्वक समभाता है।

- (१) फर्मे—पह प्रमुक्ती आज्ञाका पालन करना है। स्वसे प्रमुक्त होते हैं, और अन्ताकरण शुद्ध होता है। क्रेकिन कर्म प्रमुक्त धार्मिक फ्रियामात्र नहीं, जैसे यह, दान, तप, जल, पिक न्यायसंगत वर्णाक्षमके सभी धर्मीका अनुप्रान करना चारिये।
  - (२) मिति—कर्मके साथ अक्ति बाहिये। कितनी ही दैके
    काम करने करते अर्थात् संसारका अनुभव करते करते देशवरका मान होता है और अक्ति व्हरफ होती है, पर सह अक्ति
    हमेशा शुद्ध हो नहीं होती। कितनी ही वार हम इंश्वरको पहे
    प्रमृ! हमारे दुःच दूर करो, हमारे वाल-क्योंको सुसी रखो,
    हमें धन-धान्यको समुद्धि हो। " इत्यादि प्रार्थना करते हैं। पर
    मच नो यह है कि इस नरहको सिक्त सार्थवृत्तिकी है,
    रुगानि इंश्वरके नामको और उसको प्रार्थनाको सहिमा नेसी

है कि इसके द्वारा मीं हमं घीरे घोरे शुद्ध वन जाते हैं और सकाम मक्तिमेंसे निष्काम मक्तिमें वा जाते हैं।.

सान-जय इस निष्काम मिकिसे था जाते हैं तब हमें ईश्वर-के सिवाय किसी वस्तुमें भी शुक्ष प्रतीत नहीं होता, और इस-कारण ईश्वरके जाननेकी, असके दर्शन करनेकी हमारी तीव इच्छा होती है। किन्तु इस इच्छाके उत्पन्न करनेके लिये हमें यहले इतनी सामग्री इकहो कर एकती चाहिये:—

एक तो विवेक, अर्थात् यह संसार अनित्य है, इंश्वर
नित्य है, यह देह अनित्य है, कारमा नित्य है, इरवादि झान
बाहिये। दूसरा वैराज्य, अर्थात् इस छोकके ता क्या, सर्वाके
सुखकी मुन्ने इच्छा नहीं, ऐसी प्रचछ मनोकृति होती। वाहिये।
सीसरा राम, (जन झान्त रखना) दम, (इन्द्रियोको क्यामें
रखना) इत्यादि मानसिक यछ और झान्तिके शुण वाहिये।
बोधा सुसुचुत्व अर्थात् इस संसारसे छूटनेकी इच्छा होती।
साहिये। इसमेंसे हर एक गुणको एरम आवश्यकता है, तथापि
सुसुचुत्व सबसे यहा शुण है, क्योंकि यह छा बोधा सुसुचुत्व

[ ३८ ] षट् दर्शन

ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अधिकारी येदोर उत्तरोत्तर सीही। आनन्द—शुक्जी, आपने कळ कडा था कि कितने ही शास-कारोंका ऐसा सत है, और पहळे जीवात्सा और परमात्माफ सम्बन्धमें बोलते हुए भी आफो इसी प्रकार अधुक सत कितने ही लोगोंका है, यह कहा था। तो महारात, हमारे शास्त्रोंमें सबका कथन एक ही न होगा ?

गुरुती—पुस्तक पढ़नेकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके पहिले जैसे, यर्गमालाका प्राप्त प्राप्त कर लेना जरूरो है, इसी प्रकार मिक मिल गीतसे मनुष्यांको समकानेके लिये हमारे शालकाराँने पर्द्यतांको रचना की है। जहांतक हो सका, हिन्दुधमेंके रत तत्यांके समकानेमें जो तत्य सबको मान्य ये अथवा होने री चाहिये, उन्हें दी मैंने लिया है। लेकिन सभी शालकारोंका सभी विपयोंपर एकता ही मत और कथन कैसे हो सकता है। हर एकके मस्तकमें जुदी जुदी मित होतो है। पैसी मिल मिल मिक कुछ इण्टान्त में तुन्हें दूंगा, जिनसे तुम यह मलीमांति समक आशोग कि जीव, ईश्वर और समत्वे विषयमें हान उपाईन करनेमें हमारे पूर्वजाने कैसा परिधम किया था।

चेदमें जो कहा है, उसे शतुभव करनेके लिये जुदे जुदे शास-कार्येन दर्शन ( शर्याद देखनेके साधन) रखे जो पहदर्शन कह-कार्य है। हर एक श्रीनका इतिहास इनना लम्बा-चौड़ा है कि उनके मिद्राम्नोमें फे-फार होना खाभाविक है, और ऐसा दुवा भी है। मो भी मध्यारण रीतिसे बाजकल अधुक सिद्धान्त इतनका है, यह माना जाना है। इसके बचुसार में सुन्हें उनके निद्यान्य दरस्याना है: —

(१) प्रथम मंदय-दर्शन । इसके पहले आचार्य कपिल-मृति चडनाने हैं। इन दर्शनका सिद्धान्त यह है कि संसार (१) गोग-दर्शन । इसे पारा-वािंग स्वां पारा-वािंग स्वां है। सांग्य-दर्श मेर्ग इंतर नहीं माना गया, वह इसमें माना गया है। सभी वातीनें यह शांग्य-के सिकाम्बांकी स्वीकार करता है, विग्नु महत्त्वेत पुष्प केरी सूर सकता है, स्वां पीति को सांग्यमें वहीं क्रसारों वाती हो तो सुर स्वां है। इस हमार्मी वितरी हो उच्चा नीतिक पुष्प, प्रामा, प्रवात, प्रमाणि इत्यादि साम्य मंत्रिक प्राप्त करता है। हो स्वां हमार्मी करती हो उच्चा नीतिक पुष्प, प्राप्त इत्यादि साम्य मंत्रिक साम्य मंत्र साम्य मंत्रिक साम्य मंत्र साम्य साम

की गई है। इससे तुम जान सकते हो कि हमारे वर्मशास्त्रोंने अन्यअदाको स्थान नहीं दिया है।

( '५ ) मीमांसा—हसके रचिवा जैमिना है। इसमें विद्रके यहभागके वाक्योंका—जीर उनके आधारपर वाक्यमण्डका— अर्थ करनेको रीति वतळायी गई है।

वेदान्त-इसके रक्षविता बादरायण व्यासमुनि थे। वेद-का अन्त वा सिद्धान्त उपविषदोंमें माता है, उनके उपदेशोंपः इस दर्शनमें विचार किया गया है. इसकारण यह वेदास्त कहा जाता है। उपनिष्टोंमें तहा वा परमारमाके विषयमें विचार है। उसके सम्बन्धमें ही यह वर्शन है, असप्य यह अक्समीमां-साके नामसे भी स्थात है। यहले कर्म और फिर बान, पहले कर्मका विचार और फिर अक्षका विचार होना चाहिये, इस-कारण, कैंप्रिमीकी भीमांचा पूर्वमीमांचा और वेदान्त उत्तर-मीमांसाके वामसे पुकारो जाती है, अतएव वे होवों भीमांसीय पड प्र्शनोंमें एक जोड़ेकी हैं. किन्तु यहि इन दोनों दर्शनोंके सिदान्तोंचा धापसमें विकान करें तो इनमें बहुत मक्नेद मालूम होता है। एक ईश्वर-भक्तिकी आचश्यकता वहीं मानता, दूसरा तब कुछ ईरबररूप ही मानता हैं। एक कर्मको हो मोक्ष-साधन मानता है, सरा हानकी मानता है और कर्मकी ज्ञानके साथ रसता है और केवल कप्रंपर ही निर्भर रहनेको अथवा उसे ज्ञानका विरोधो मानता है। इसं दर्शनमें मुख्यतथा परमातमा भीर जीवात्मा, उनका परस्पर संस्वत्य, परमास्माको प्राप्त करने-के साधन, मोश्नकी स्थित, इत्यादि अनेक महत्वके विवयोंगर विचार किया गया है। इसके खिद्यान्तांपर हिन्दूधर्म अवलियत है, और इसकारण हमारे शिक्षणर्मे वेदान्तके खिद्यान्तांका मधिकांग्रामें उपयोग किया गया है।

सद दर्शनों वेदान्त दर्शनका ऐसा महत्व है कि अनेक आचार्योंने इसपर "माण्य" कहननेवाली, गम्मीर वर्ष्य के मर-पूर, दोकार्य लिखी हैं। ऐसे माध्यकारोंमें मुख्य तीव हैं, महु-रावार्य, रामानुवावार्य, और वस्तमावार्य । इनके सिद्धान्त में क्वारें संक्षेपसे कह जाता हूं!

रांकराचार्यके सिदान्तके बहुसार-

(१) कर्म बौर मिक्कि चित्त गुद्ध होता है, किन्तु इस संसारमेंसे मिक्क पानेका लावन तो बान ही है।

(२) "श्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है, जीव तो वास्तवमें प्रह्म ही हैं"—इस प्रकारका अञ्चयन ही ज्ञान है।

(३) इस झानके प्राप्त करनेके क्रिये संस्थास बावस्थक है। जिस बड़ी सखा वैरान्य हो, तभी वह संन्यास खिया जा सकता है, ग्रहास्थाग्रम करना भी धनावस्थक नहीं।

रामानुजाचार्यके सिदान्तके अनुवार—

(१) परमाराजा निर्मुष्य वहीं, फिन्सु खमस्य ग्रुम गुणोंसे सरपूर हैं। छुटिके जह चेतन पदार्थ और बेवन जीव उसके इस्तरिके जक्ष हैं। यह अरीर ही परमारमाका विशेषण, और पर-मारमा इस शरीरक्षी विशेषण विशिष्ट है, हम शरीरविशिष्ट परमारमाके सिवाय और कोई वस्तु नहीं। इसकारण इस सिद्धान्तका नाम विशिष्टाहों ते हैं। (२) कर्म और आत्म-जान, ये दोनों मिळकर प्रक्ति उत्पन्न करते हैं, और अक्ति ही परमात्मातक पहुँचनेका साधन है, अक्ति ही जान है, किन्तु इसके साथ कर्म हमेग्रा करते रहना वाहिये, जैसी कि एक महात्माकों सन्तवाणी है :—हाथ काम मुख राम हृदय सासी प्रीति,क्या योगी क्या गृहस्थी उत्तम यही रीति।

वरत भाचार्यके सिद्धान्तके अनुसार -

(१) जैसे असिमेंसे बिक्गारियां निकलतो हैं अध्या जैसे मफड़ियां अपनेहोमेंसे जाला निकालतो हैं, बेसे ही ब्रह्मोंसे यह जड़ स्टिशीर जीव निकले हैं। ये जीव और जड़ स्टिश्च व्हार महा ही हैं, और मुद ब्रह्मके स्विवाय और कुछ चस्तु नहीं, इसलिये यह सिद्धान्त 'गुद्धाइ त' कहलाता है।

(२) बान और वैराग्य ही अक्तिके साधन हैं, प्रमारमाके पानेके लिये अन्तर्में भिक्ति ही चाहिये। सक्ति विविध प्रकारकी है। इसमें प्रेमलक्षणा अक्ति उत्तम है। बाक्तके नियम पालन कर इंश्वरका अजन करना 'मर्यादामार्ग' हैं, और प्रभुके ही आधित रहना और उसे अपने आपको सौंय देना—जिससे वह हमारी अक्तिकी पुष्टि करता रहे—यह 'पुष्टि-मार्ग' हैं।

इस प्रकारके हमारे शासकार और आचार्योंके विविध मत हैं। इन विविध मतोंसे हमें घवड़ाना न चाहिये। सभी हमें कुछ न कुछ सिकाते हैं और इन मतोंमेंसे ही हमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि —निम्न दपायोंसे उसी एक परमास्माके झानको समफानेके छिपे मित्र मित्र मार्ग यताये गये हैं।

#### रुचीनां वीचत्रचाहजुक्तदिलनानापश्चष्रमम् । सृष्यामको गम्यन्त्वमसि प्रवसामर्णव हव ॥

खुरी जुरी रुजिके कारण मजुष्य सीचे, देवे बादि जुरी जुरी मार्गका अवस्थ्यन करते हैं—किन्तु उन शबके पहुंचनेका स्वान—है प्रमु ! नुदी हैं, जैसे जरूके लिये समुद्र वहत्।

हन पड्र नर्शनाने जिस प्रकार अनेक सूक्ष्म तकीं हारा काण्यारियक हान सम्प्रानेका प्रयक्त किया है,उसी प्रकार पोछेसे यने द्वुर तान-प्रत्योन लेखों को सकास जयवा विष्कास बुद्धिकी भिन्न भिन्न रुचिके अनुसार अनेक प्रकारको "प्रतीकोपासमा" की विधि यदान्यी हैं । स्ता प्रतीकोपासनामें बाप और ध्यानकी स्वाम् समामेत्रा निवा गया है। तन्तीकोपासनामें बाप और ध्यान हैं कि स्स समास्त्री प्रतीकोपासनासे सन्यापका अन्तकरण शुद्ध होकर सह अनास्त्री हैं इसके निराकार सक्त्यों अ्यान ल्यानेके योग्य कम काता है। इस प्रतीकोपासनाका नाम ही मुर्चिक्श हैं।

श्राचित तत्रमोका सुक्त प्रशोकन स्वृतकारी मृतियुका कथवा सन्मिक तपदारा देखरकी अकिये अन कनवाना है, परस्तु पिछळे समयमें पाकण्डी और साम्मी अनुष्यति तन्मोमें बहुतरी ऐसे अकरण भी सुसा दिये जो झान और मक्तिसे सर्वया विप् रीत हैं।

इस समय ऐसे बहुतसे पाबण्डी और धूर्व पुजारी और महस्त मी हैं जो अपने पापानरण और खार्च परायणसांके कारण मन्दिर्णेय अनेक डाञ्छन छनवा रहे हैं। इम सबको चाहिये कि घमकी रक्षामें ही सदा तत्पर रहें। मनु महाराज रिखते हैं कि:—

"धर्मों रक्षति रक्षितः"

# [ 38 ]

## जैन तीर्थंकर।

चन्द्ररोकर—गुरुती, जापने कल सनुष्यों के स्वामाधिक मरामेव्क कितने ही इष्टान्त विये । वे स्वय आचार्य मिन्न मिन्न समयमें हुए, वे १७६६ जैठकर किस रीतिसे निर्णय कर सकते थे ! डेकिन मेरे मनमें यह बात आती है कि यदि ऐसा हो सकता तो बहुत ही बच्छा होता । सबके लिये एक ही मार्गका निर्णय होता और आजकल सो ऋगड़े होते हैं, वे न होते ।

गुरुजी—हुम्हारा कथन ठीक है। जीसे वसे वेसे होंने एक दुलरीजी समानता देख एकता बढ़ानी बाहिये, इसमें ही साम दुलरीजी समानता देख एकता बढ़ानी बाहिये, इसमें ही साम दुलरीजी समानता देख एकता बढ़ानी बाहिये, इसमें ही साम दिलता नहीं। कहानका फिला ऐसा विशास और से, जुड़ी जुड़ी दिलाओं है, हमका करें, तभी वह जीता का सकता है। : विपार दिलाओं है, हमका करें, तभी वह जीता का सकता है। : विपार दिलाओं हो हमका पर्वे हमका करें का साम कि हम समें हम तका पर्वे हम साम दिलाओं हम साम साम दिलाओं हम साम दिलाओं ह

हुम उस हुकुमस्ती वायत क्या काहेंसे हैं इसी प्रकार यह सामम्मा चाकिये कि एस संसारकारी व्यावनकी नहीं के पार करनेके ठिये ही महाफुरणीय अनेक घाट बनाये हैं, बनेक छोटी वहीं मार्चे चटना करती हैं—हमका हुम साथती अनुकुछता और माराइर-कराकि अनुसार जाम उठानें, हसमें ही मक्स हो है। एक बात समराम स्वावन कि सम्बन्धी सामार्थिक विवारिक हो आगा है.

कहांसे बाना धीर किस रीतिसे बाना, इसे हुमें अपने स्थान और स्थिति आदि देखकर निश्चित करना चाहिये। आज मैं

ऐसे ही एक यहे बाट थनानेवाले और बही पार करनेके छोटे बड़े अमेक खाधवाँके वाविष्कार करनेवालेके विषयमें तुस्हाएँ समक्ष बातांलाय कर्म था। यहली ही दुई उदबाके अलुसार,

साझ में जहानकी किरोपर धोर साकसण करनेवाले एक महान् रोनापति और उसके शतको वारेंमें कुछ वातवीत करना चाहता है। बाहकते! यह कही कि तुम्हें हिन्दूकर्मकी व्याक्या तो

बात् है न ? बन्द्रसेक्ट—हां अहारात, खिन्तु,गंचा,बसुनाके अदेकोंमें तो पर्या उराध होका स्वर्धि प्रेसः वसी विकास है :

प्रमं ब्रद्धक होकर वहाँके प्र'डा, वहीं हिल्हुपर्य हैं। हुस्तां—ठीक। हुक्के माता है कि तुम्हें वह भी स्वरण होगा कि इस मुमिर्ग डीके दन्द्र, बदण बादि देवताओंकी स्टुटि और उनके निमन्त यह होते से, चैदा ही इस सब देवताओंकी विराह-मान एप्रगारमा कैसा है और वह किस रोतिसे किस सकता है.

इसके विचार करनेमें बहुत हवी पुरुष शंस्त्र थे। इनमें कितने ही ननक राजा जैसे राजकाश करते थे और फितने ही शुक्रदेवजी 

### [ 80 ]

## ऋषभदेव और सहावीर स्वामी

कैत-प्रशिष्ट २% तिर्घक्त हुए कहालाते हैं, उनसे पहले स्वयम-देवजी और पिछले नहाबीर खामो हुए । अरपस्वेचजी अत्यन्त प्राचीन कालमें हुए थे, और ब्राह्मण लोग सी उन्हें विष्णुके २४ अवतारोंमंसे एक मानते हैं, और उनके बेरान्य, तर और एर-महंस-इिचकी यही प्रशंसा करते हैं । जैनसाखांमें कहा है कि उनके समर्यों लोग लिंखना पहना ग जानते थे, इतना ही नहीं यहिल मोजन बनाना जाहि सम्य मनुष्यित साबारण कर्म मी वे न सानते थे। अरपस्वेचजीव गहीपर आकर उन्हें थे सब बार्त स्मिनाई और लेखन, गणित, एकसाख आदि अनेक विद्यारें और करायें उन्हें बतलाई । वृद्ध होनेपर अपने लड़कोंको राज्य बार- कर वे तप करने निकले और आस्माका स्वक्ष्य पहिचानकर 'कैवली' हुए अर्थात् परमक्षावकी स्थामें पहुंचे।

महाचीर स्वामी भी इस्तो आंति स्ननिय रामकुमार थे। बालकपनसे ही उनको वृत्ति वैरान्यकी और थी,परन्तु इसके साथ ही वह चलि इतवी कोमल थी कि वपने प्यारे माता-पिठाको छोड उनका मन दुखाकर एकदम साधु हो जाना उन्हें पसन्त न पड़ा । इसिलिये उन्होंने गृहस्याश्रममें प्रवेश किया, छेकिन माता-पिताके मरनेपर अपने वहें माईकी मान्ना छेकर ३० वरसकी डमरमें थे साधु हुए । वे साधु होकर विवरने छने । उस समयके उनके परिश्रह (साथ लो हुई थस्तु) के विषयमें दो मत हैं। फुळ लोग यह मानते हैं कि वे पहिलेही से दिगम्बर रहे थे और पाणिपात्र थे, अर्थास् हाथमें ही मिक्षा क्षेत्रे से । दूसरे लोग यह कहते हैं कि उन्होंने वहिती मिक्षा तो वादमें ही खी थी, और रखिलचे साञ्ज्योंको ऐसा करना ही श्वित है। फिर वीक्षा होनेके समय इन्द्रके दिवे हुए वक्त भी कुछ समयतक उन्होंने रखे थे, इसल्ये साधुजोंको भी आवश्यक वस रक्षरा उत्तित ही है। वह यस उनके शरीरसे किस प्रकार उतरा, इस समाध्ये यह कहा जाता है कि बन्हें एक दरिद्र ब्राह्मण रास्तीमें मिला. तिसे जाचा वस फाइकर उन्होंने दे दिया। फिर यह प्रकाय दरजीके पास उस कपड़ेकी कोर छगवाने गया। वहाँ दरजीते . उससे कहा कि कपड़ा बहुत कीमती हैं, और इसका दूसरा आधा हिस्सा छे आबो तो मैं दोनोंको मिळाकर एक उत्तम वस्त्र बना र्जुगा । ब्राह्मण फिर महाचीर खामीके पास क्या. लेकिन अब दूसरा कैसे मांगू, इस तरह मन ही मन सङ्क्षीच करता हुआ
यह सामीजीके पीछे हो लिया! इतनेमें यह हीन आया बरम
कांटोमें उलम गया। स्वामीजीने उसे कांटोसे न निकाला।
किर प्राक्षणने उसे के लिया। इस समयसे महानीर सामी
विलक्षण हिरमबर रहे। इन हो चातोंमेंसे सरय जो कुछ भी हो,
लेकिन इतना निर्माचन है कि महानीर स्वामीका बैराय बहुत
तीम था। बीखा लेके वाह १२ वरस उन्होंने तर्यो विशाकर तचम शान प्राप्त किया, और तरस्वाचा १० वर्ष धर्मावेदेश
कर निर्माण पाया। अपने संन्यासकी न्यामें है जिस मागमें
मुख्यतया किरा करते थे, वह अब भी उनके विहार करनेके
कारण विहार नामसे कहा जाता है।

### [ 88 ]

## जैन-धर्मका मुख्य उपदेश

धर्मचन्द्र-गुरुजी क्षेत्र-धर्मधे पेसे कीनसे तत्त्व है जिनके बार्स्में उनके सभी साह्योंका एक सत है ?

গুনজী---

(१) अहिंसा—'अहिंसा परमो धर्मः', अहिंसा यह बड़ासे वड़ा धर्म हैं, यहाँ दैन-धर्मका बढ़ेसे वड़ा सिद्धान्त हैं। इस अमेर्ड, समान बाहेदा और सारे आबार विचार अहिंसाके अधारपर स्थित हैं। जैन-धर्ममें न सिफं यड़ास्किमें वा सामान्य जान पानमें हिंसाका निरोध किया मथा है, यहिक मनुष्पको सभी किराबोंकी वारीकोसे कोब कर हवाँ कहाँ पर्रो हिंसाका प्रस्कु साता है, वह सलीमांति दिक्कावा क्या है। हिंसाके कारण मनुष्पको क्वितावींने चावा पहनेपर पहि भीर कुछ न यन वहाँ, तो हिंसा वाहीतक कम हो सके होनी

भार कुछ ने दान पड़, तो (हाता खहरिक्त कम हो सके होनी चारिये, दल सम्प्रमामें खैन-पार्टमें प्रात्में कोड विकासे वा है प्रभागित जिल्लामुमें हिंदा भगीवहारें हो, कामें सी यह स्थान निष्मुण फिल प्रकार हो सकती है, स्थादि सामेंका विश्वेषण किंदा गया है। जैल-पार्टमें 'क्टू जीवकाय' (१) कुछमी, (२) जक,

कारा गया है। बेर-चयंग्रे 'क्ट् जोबकाय' (१) प्रध्यो, (२) जल, (३) तेज, (४) नायु, (०) वरस्पति जीर (३) चल (जहूब प्राणी को त्रास, भव, देवकर एक स्थळसे इसरे स्थळमें वा सकता

हैं ), इस प्रकार छ: सरहफे जीव माने क्ये हैं और क्वकी रक्षाके निये उपदेश किया गया हैं। कोन प्रमेका इसरा पश्चा बाव्यं तक्के किये हैं। क्क्यासा-

रिक्ती सार्रार और इतिहासित स्थान कामा वे आवस्यक सामनते हैं। वे समझी हुन्तियोका जय नियमक बार्री मानते और न को 389 का महत्य होते हैं, त्यापि देखना और पनका रेखा गढ़ा सम्भव हैं कि तेहके और राजिहाँके स्थान विवार मानता जीवना सारामा है, वह उक्का मार्ग्स है। स्वारास्त्र और वर्षोसे कर-

स्वक्रम है। हा दहक बार छन्दान क्लावा के न्यांने वन स्वक्रम है। सह इक्ता बार है। सहाराज के न्यांने वन न्यांने स्वक्रम है। साधु दोके पहले को के क्ष्मुंत्रनकों निर्वाद है। साधु दोके पहले को के क्ष्मुंत्रनकों निर्वाद है। स्वाद हो निर्वाद है। (३) देशाकर जैने क्ष्में सहस्र को देशे हैं। क्ला होसें महन्यका परास्तुरगार्थ हम संस्कृत के क्ष्में स्वक्रम का क्ष्मांत्रकों के स्वक्रम क्ष्मांत्रकों के स्वक्रम स्वक्रम स्वात्मांत्रकों के स्वक्रम स्वत्यका परास्त्रकों के स्वक्रम स्वत्यका परास्त्रका स्वत्यकुरगार्थ हम संस्कृतकों का स्वत्यक्रम स्वत्यका स्वत्यकुरगार्थ हम संस्कृतकों का स्वत्यक्रम स्व

(४) जीन जनक्को अनादि मानते हैं और यह भी कहते हैं कि कर्मके महानियमसे सब कुछ बळता है। महुष्य किये कर्मके भीग भीगे बिना छुट महाँ सकता, और जैसा कक्का, वैसा पाड़ गा—हस सिद्धान्तपर, जो हिन्तूमंकी ब्राह्मण ब्रास्ताका भी है, जैनोंका हुड़ विश्वास है, और हसे वे बड़ी खूबीसे सम-भाते हैं।

(५) वे जमत्के कर्णा द्वेश्वरको नहीं मानते, लेकिन म्हबम-देव जादि रामादि वोषरिद्धत और लोकके उद्धारक जो तीर्यं कर हो गये हैं, उनकी वे भगवानको तरह पूजा करते हैं। संखार्यों मिकके नामपर अज्ञान और अन्यविश्वस्य फील जाते हैं, तब कमप्रधात उपदेशोंको आवश्यकता होती हैं।

आज मैं यही कहनेबाला था ।

हसके खिवाय जैत-धर्मके तत्ववालमें 'त्याहार' जासका एक इड़ा सिद्धाला है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु इस प्रकारकी है वा उस प्रकारकी है, इस तरह उसका एक ही कपसे निरुपण नहीं किया जा संकता। एक वस्तु एक क्यमें हो, इसरे कंपमें न हो, एक स्थळमें हो और वृत्तरे त्यक्षमें व हो एक कालमें हो और तृत्तरे कालमें न हो इत्याहि। इस प्रकार एक ही वस्तु उसी ज्ञीरी वीतिसे देखके पुरा द्वारी जुशी तरहकी मान्स्र होती है। यह बाव प्याममें एकति वापकों, तत्वित्तरेक मन-ज्ञोंका नाश हो जामा स्वस्मव है। यह सैनक्षमेंकी महत्वपूर्ण गवैपणाका कर है।

### [ 88 ]

## जैनवत, सामाधिक, प्रतिक्रमण

गुरुजी—यालको ! वसुक मनुष्यका बीवन धार्मिक है वा नहीं, इसकी खरी कसीटी उसका चरित—उसकी मीति है। यह चरित्र झामसे वनता है, वह झान शालोंके देखनेसे मिलता है। तहजुसार जैन-धर्ममें, "दर्शन" "बान" और "बरित्र",ये तीन इस माने गये हैं।

अव मुन्दर वरित्र-गठनके छिये पांच वत अर्थात् वियमोका पालन करना चाहिये। ये निग्न प्रकारके हैं:—

- (६) अहिंसामय—हिंसा न करना, अर्थात् 'प्राणातिपात'— हिंसाका दोग—न हो, यह देखना चाहिये। छोटे-यड्ड स्थावर-जडूम किसी भी जीवकी मन-यचन-कायसे कभी हिंसा न करना, न कराना, कोई मारता हो तो वसका जनुमोदन भी न करना, न कराना,
- (२) सत्यव्रत-असत्य न बोळ्या। मन वचन कायसे कोघसे, ळोमसे, मयसे, इंसीमें श्री कमी कूड न बोळ्या, न बुळवाना और न डसका अञ्जमोदन ही करना।
- (३) अस्तेयव्रत—चोरी न करना, विना दी हुई क्सु न कैना। प्रन वचनसे छोटी वड़ो कोई भी क्सु विना दी हुई न केना, न किसीको केने देना और न केनेका व्युपोदन करना।
- ( ४ ) ब्रह्मसर्थवत मन बचन कायसे, किसी तरह भी, ब्रह्स-चर्य न तोड़ना, नं तुड़वाना, न तोड़नेका अनुमोदन करना।

() अपरिप्रह—परिप्रह न करना —अर्थात् अपने आसपास घरतुए न रखना, व रखनाना, न रखनेचा अतुमोदन करना। गृहस्थको जहांतक हो सके, कम बस्तुए रखनी चाहिये और उन्हें धीरे धीरे घटाकर अन्तमें साधु होकर छोड़ देना चाहिये।

अव बालको, यह वतलाओं कि ये अहिंसा सत्य आदिके नियम तुमने किसी दूसरे स्थलमें वहुँ हैं ?

गोविन्द —हां महाराज, उस दिन इन दीवारोंपर सामान्य धर्मके केंब लटकाये गये थे, उनमें मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था।

गुस्ती-तुर्में ठीक याद है। ये जत वेदधर्मकी बहुत पुस्तकोंमें (मनुस्पृति, योगप्त आदिमें) उव्लिखत हैं और जैन-धर्मेमें भी ये माने गये हैं। इसका कारण यह है कि वे सब मुख्में एक ही हैं, किन्तु जैन शास्त्रकारोंने इनका जो ठीक ठीक और स्वश्म विवेचन किया है, वह देखने ही योग्य है। मन, पाणी और कायके कर्म, ऐसे तीन भेद इनमें रखे हैं, करना, कराना,और अनुमोदन करना। इस प्रकारसे उन भेदोंके और भी भवान्तर भेद किये गये हैं। ऐसा होनेसे हिसा, इस्ट, जोरी आदि-के पिवार मनमें छाना, अथवा कोई ऐसे विवार करता हो उन्हें पत्तन्द करना, यह भी हमें पापका भागी बनाता है। इस यातकों और जैन पहिल्डोंने हमारा अच्छी तरहसे ध्यान

द्रस्क अळावा जैन-चर्ममें मन तथा इन्द्रियोको धर्म-मार्गर्मे वेरित करनेवाठी आवश्यक क्रियाओंमें सामीकी स्तुति-वन्द्नाके साथ (१) सामायिक और (२) प्रतिक्रमण हैं। (१) तामाणिक — मनको समता सिम्बाना चाहिये। इस संसारमें सब वस्तुप' हमें इच्छानुसार कैसे मिळ सकती है। याग है, उद्ध्य मी होगी, बाड़ा भी होगा, गरजी भी, वगीचे भी होंगे और कांटे-फाइ भी होंगी—संदेषमें सुख्य भी होगा और दु:ख भी होगा, तथापि सुख दु:खमें मनको डाँबाइकि न होने दैकर उसे समताको दश्यमें रखना बाहिये। प्राणिमायपर एकसा भाव रखना चाहिये। इसके लिये हर एक जैनको हमेशा यो पड़ी चित्तको स्थिर रखकर साध्याय और ध्यान करनेकी साता है। यह 'सामायिक' अथवा समताते अनुसीतन करनेकी

(२) ऐसी ही दूसरी आयश्यक किया 'शितकपण' है। इसका तात्पर्य यह है कि अञ्चन्यको अशुभ यथं पापसे पीछे फिर कर शुभको छोऱ सलग साहिये।

मनुष्य दिव रातमें वानि-अवजाने कुछ व कुछ पाप किये पिना नहीं रहता, छेकिन सांभ्र-धवेरे अपने पापाँका विवार कर, जो हो गया उसके लिये अनमें पश्चास्त्राण कर, अविष्यमें प्रदि वह देखा करनेका विश्वय करे तो इससे उसका वीधन बहुत सुधर वायगा। इसलिये कैन शास्त्रकारोंने 'प्रतिक्रमण' अर्थात पायोंको स्वीकार कर पुण्य-गार्गपर करनेका विधान किया है। रात और दिनको विश्वामानुसार हो प्रतिक्रमण होने हैं। रातका सर्वेद और दिनका सायंकालको प्रतिक्रमण किया जाना चाहिये।

### जैन बन्ध और मोक्ष

गुरुजी—यालको !हेस्रो, यह तालाव कैसा सुहायना मालम होता है!

भागन्त्—महाराज, बहुत सुहाचना है, आज हम लोग यही वैठें!

गुरजी—अब यहां वेडनेमें कोई इरकत नहीं। पहले एक जगह वहुत दुर्गन्य माती थी, किन्तु राजाके हुडुमसे गांवका मैठा पानी तालावमें जानेसे रोक दिया गया है। क्योंकि उससे तालाव दिगदता या और रोग फैलता था। (सब बालावके कितार वेडे।)

गुस्ती—वालको,स्स तालावको बातसे मुखे जैन-वर्मका एक सिद्धान्त याद आता है। उस सिद्धान्तको संझा बाह्यव और संवर है। आरमार्मे कालेका बहाना यह आलवका सरक अध है। वोसे गाँवका मैला पानी नालोंमें होकर तालावमें बहता है और उसे मैला कर डालता है, बैसे हो इस संखारके विषय हिन्दुर सादि नालोंमें होकर आरमार्मे प्रवेश करते हैं और असाताली मिगाइ देते हैं। एक दूसरा हुए। तर हिन्दा जाता है कि रोसे आंगे बल्यर पूल या पड़ती है और उसे चिपट जाता है, पैसे हो को स्लय साताली है और उसे चिपट जाता है, पैसे हो को स्लय साताली है जो स्लय साताली है जो से असे साताली है जो से उसे चिपट जाता है से हो से उसे चिपट जाता है। इस दुए ब्रुस्तियोंसे लिस वातालों है, पैसे हो को स्नाता करता है सो साताली है हम हुए ब्रुस्तियोंसे लिस वातालों हम संसारके कर्म विषय जाते हैं। इस दुए ब्रुस्तियोंसे

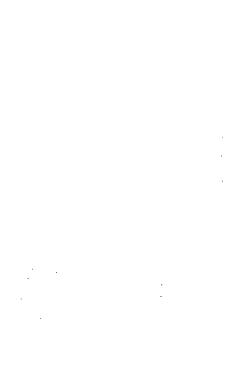

# हिन्दू-वर्म-पवेशिका 🤝



कपाय ( सैंड ) कहते हैं। कपाय चार प्रकारके हैं-- स्रोच, मसिमान, माया (कपद) और कोम ।

साध्यको जप्छी तरह रोज दे यह संघर है, नथवा वाक्य सम्पर्ध, समादका हरदी जो कह कर तके वसे संघर सहते हैं। कम्प्रसी कपजोंदी मोह पामैके देखे संघर करना स्थापित साध-क्यों रेखना चाहिये, किन्द्रा आसके रोजके ही मामके हमारे क्योंक्यको हिंकों नहीं हो कासी। नमें क्यांकि विषयों समझ-का सरवा डॉवड है, किन्दु सुपने कर्मोंका पीतनाड करके किये संबंधित साथ मित्री को सावस्थाता है। किस्त प्रवाद क्योंक स्थापित उपयोक्तिक हमने सावस्थाता कि क्यांक स्थापित हम व्यवसायिक हमने सावस्थाता किक क्यांक स्थापित हम विषयों सावस्थाता कि

### [ ४४ ] गीतमञ्जू

मुखी—कर साम महागड़े कारण देवतायोंकी पाविके नामपर वृत्तिसा बहुत बढ़ पूर्वी थी। स्वतिके वस सम-महाश्वा नाश करनेके लिखे और दूर्ग क्योंग्ने प्रतृत्ति करनेके क्षेत्रे और दीर्थावर महावंतर स्वाधी है शावकर्षी कुत पीड़े करी ज्वालांग्नी बीद-पानेने निवाहत्योंका मीक्सी स्वाहत करनावर, योज्य सुद्ध है। वस्त्रे के सामवक्ष प्राणीन कार्यों करेक केरकार हो जुत्ते थे। एक और जन-सामार्थों कार्ती, करी ज्ञान, मक्ति और वैरान्यका उपदेश फील रहा था, उसके साथ ही दूसरी ओर्प्रजाके अधिक मागर्मे कर्मकाण्डके जाले भी वहुत पुरे हुए थे, और कवि, भक्त, कानी साधुओंके स्थान टीकाकार, बार्बियादी कर्मकारही और सुर्क तपस्चियोंने के लिये थें । ऐसे समयमें धर्मपरित्राणके महानियमका अनुसरण कर भ्य जम घमेका नाम होता है और अधर्मका उदय होता है,तब तब घमेंका फिर उद्यार करनेके लिये मैं अवतार लेता हूं " इस गीतामें क**हे** हुए प्रश्वानके बाक्यके अनुसार गौतमबुद्धका अवतार हुआ। "बुद्द" अर्थास् बोध पाये हुए, जाये हुए झानीको कहते हैं। संसारमें अज्ञानी मनुष्य ही सोचे हुए मानने बाहिये, और ज्ञानी लोग ही सचमुद जागे इए सममते चाहिये। इसकारण उन्हें बुद्का विलेपण देना यथार्थ ही है। जैसे ब्राह्मण-धर्ममें विष्णुके चीवील अवतार और क्षेत-धर्मके चौत्रीस तीथ कर हैं,वैसे ही सुब-पर्ममें चीवीस वुद्ध हैं। इन २४ बुद्धोंमें केवल गौतमबुद्धके जीवन-चरित्रके विषयमें ऐतिहासिक प्रमाण मिळते हैं. जिनका वर्णन में तुम्हें कर सुनाता हूं। गङ्गाके उत्तर प्रदेशमें हिमालयकी दक्षिण 'नलेडीमें कपिलबस्तु कामका गाँव था। वहाँ ई० सं० पूर्व छडे शतकमें शुद्धोवन नामका राजा राज करता था। उसके यहाँ रानीकी बड़ी अवस्थामें राजकुमारका जन्म हुआ । साता ंधताको पुत्रको इच्छा सफल हुई—सिङ् हुई—इसल्पि टनका नाम सिटार्थ रखा। वे गौतम गोत्रके होनेके कारण गीतम कहन्त्रथे। बीर कालान्तरमें १३स संसारक्ष्पी ब्रह्मानकी निटानॅसे वे बासे, इसलिये बुद्ध, यह बाब्रस्मीय विशेषण उनके

साध प्रयोग किया गया। श्रोग्य सबस्था होतेपर वशोधरा नामको एक राजकस्याने उन्होंने निवाह किया, और उससे रामुख बाह्रका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मेतवसे २१-३० वर्पतकका उसका हाल हम नहीं जानते, लेकिन हम सहस्रहीयें. धमुपार कर सकते हैं कि वह समय मुवानस्वाके भनेक सुक भोगनेमें व्यतीत हुआ होया । , परन्तु चौतमकुदकी आत्मामें पवित्र संस्कार थे, वे इन्द्रियोंके सुबार्ने छिन न हो सकते थे। स्रोग कहते हैं कि चालकपनमें ही उनके पितासे एक उपोतिपी-में फहा था कि वह कुमार जाने चलकर एक मारी संन्यासी होगाः। राज्यको वह प्रविष्यवाणो बच्छी व समी, भौर १स:-कारण उसने संचारके सुम्रसे भरे हुए एक .महल्में ही, उनके षहुत काळतक रहनेका प्रचाय कर विया । यह कहा जाता है कि एक दिन ने रखमें बैठकर वाहर फिरमें निकले, वहाँ चन्होंने पक बड़े आदमीको,जिसकी नमर मुक बई थी, सांसें बैठ गई घों, मु'हसे लार टरकती थी,चलतेमें ठोकर खगती थी, इत्यादि पुढ़ापेके अनेक दुःखोंसे दुःखी देखा ।

रासक्रमार, प्रिवचा समय बाजवक ऐतः भारतमधी सामग्रीचे गरपूर एकान्त राजमहरूमें बीवा था, हण सब हरवांचे बहुत ही विक्त हुए । जय उनके सारपीने उन्हें समकागा कि ये करतुरं— करा, त्यांचि और मरण—तो संसार्य बहुत साचारख हैं, उव उनके पिन्न मनमें तीन बैराम्य उत्स्वन हुआ, केकिन वन्हें स्था करमा चाहिने, यह न सुचता था। एक वार वे किस्ते निकते, वार निक्ती सामान्य सोशाकसे एक सुरी ही तरहकी पोशान- वाला मनुष्य देखा,उसे देख उन्होंने सारयीसे पूछा, "यह किस तरहका मनुष्य है ?" सारधीने उत्तर दिया कि यह संन्यासी है । राजक्रमारने पूछा कि संन्यासी किसे कहते हैं। सारधीने कहा कि जो संसारको दुःबद्धप सममकर उसे छोड हैता है, वह संन्यासी कहा जाता है। गौतमने यह सुन संसार छोड़कर अले जानेका विचार किया, और इसके साथ दु:सके निवार-णका उपाय भी दूँ ह निकालनेका निम्मय किया । रोजके रिवा-जने अनुसार रात्रिके गान तान हो चुक्तनेके पश्चात् शयन गृहमें गये. किन्तु निहा न आई। रानी यशोधरा और वालक राहुल सोये पडं ये, वे उनके पास गये। वालकको उठाकर उससे मिलनेका मन हुआ, लेकिन रानीका एक हाथ वालकपर पड़ा था. उसे उठाकर यदि बालकको हेने जाय तो रात्री जाग डठेगी, जाग उडनेपर किर वह अपने प्यारे पतिको संसार कैसे छोड़ने हैगी! न छोड़ने दे तो फिर फ्या करना इत्यादि, इस प्रकारके अनेक विचार उनके मनमें आने छगे । अन्तमें खब संकट्स विकल्प छोड़ अपने तथा असंस्थ बोधोंके कस्याणके लिये तितार्थ यहोधरा और राष्ट्रलको उपोंका त्यों छोड़, महरूसे एक सफेद धोड़ेपर सवार हो, वल दिये ! यह बड़ी घटना---सिद्धार्थके जीवनकी एवं अगत्के इतिहासकी महत्वपूर्ण घटना-वाद-धर्मके शास्त्रोंमें महाभिनिष्क्रमण के नामसे प्रसिद्ध है।

सिदार्थं रातों रात बोड़ेपर बहुत दूर निकल गये । एक नहींफे किनारे वे बोड़ेपरसे डतरे, ऑर तलवार निकाल उससे अरने हाससे अपने सुन्दर केश काट डाले, तथा जपने आसरण और वस्त्र उतारकर घोड़ेवालेको दे दिये। उसे कपिलवस्तुकी तरक वापिस मेज वे साधुके नेशमें मागे चले । थोड़े समयतक पासको जामकी चाटिकामें रहकर मगभकी राजधानी, राज-पृद्द, की ओर वे वंस्त पड़े। वहांके राजाने उनका सम्मान किया और उनसे आचार्य पद स्वीकार करनेके किये कहा, लेकिन उम्होंने इस पक्षके लिये अपनी योग्यता न मान रक्षी थी, इस-कारण उसे स्वोकृत नहीं किया। फिर उन्होंने एक ब्राह्मणके पास तत्वसानका अध्ययन किया, लेकिन उनके सिद्धान्तोंसे सिद्धा-र्थको सन्तोष नहीं हुआ, इसिटिये वे मारो चर्छे। एक ठिकाने कितने ही बाह्य मोंको यहमें पशुओंका होम करते हुए देखा, यह तो उनकी दयाई आत्माको अतीव चुणित समा ! मया नामक प्राप्तमें जाकर उन्होंने तथ आरस्त किया ! ६ वरसतक कडोर तपश्चर्या करनेसे उनका शरीर काष्ट्रवत् सूच नया और निर्वछता बढ़ गयी 🖈 एक समय वे पासकी नवीमें नहाने चये थे, वहां उन्हें पानीमेंसे उठना मो भारी हो गया। क्लमें किना-रेपरके दृक्षकी खाळ पकड़ वे बढ़े हुए और आध्यकी सोर वहै, किन्तु, वह न सके। शस्त्रेमें वे वेह्य हो गिर पहें। एक सन्या पास होकर का रही थी, उसने उन्हें हुझ पिकाया और बाश्रममें पहुंचाया । इतना देव-कष्ट उठानेपर मी लंसारके दुःब-का निदान-वैद्य जिस मांति रोगका कारण खोज निकालता है उस तरह— और उस दु:खके निवारण करनेका उपाय उन्हें कुछ भी न सुम्हा। जल्यन्त सोग-विकाससे वैसे सत्य नहीं मिलता, वैसे हो अत्यन्त देहकप्ट सहन करनेपर भी वह नहीं स्फता। अन्तमें भण्यम प्रतिपदा का सिद्धान्त अर्थात् वीचका मार्ग ही सर्वथा श्रेष्ठ है, यह उनकी समफर्मी आया। अवसे शरिर ने पोषणार्थ कुछ अब छने छने, गई हुई शकि फिर आ गई। एक रात्रिके समय गयाके पास एक वृक्षके नीचे ध्यान करते वे बैठे हुए थे। आजतक जिल सर्वयके सोजनेके लिये उन्होंने अनेक कष्ट सहे थे, उसका उनकी अन्तराहमार्मे सहसा स्वतन्त प्रकाश हुआ। उन्हें झन हुआ, वे जाग पड़े, वे सुद्ध हुए। इस समय उनकी वमर ३५ वर्षकी थी।

'में तो जागा, लेकिन जगत्को जगाऊं तभी मेरा कदयाण होगा' इस प्रकार विचारकर वे उड़े और काशीकी तरफ चल पढ़े। जिन ब्राह्मणोंने पहले यह निश्चय किया था कि इस तपी-श्रष्ट साधुको प्रणाम न करेंगे, वे इस समय उनके ज्ञानके तेजसे लिंचकर सामने गये और उनका सत्कार किया। बुद्ध भगवा-नने उन्हें 'चार आर्थ-सत्योंका'—को सत्य उस ध्यानकी रात्रिमें एक एक पहरके वाद उन्हें प्रकाशित हुए थै—उपदेश किया । श्रीर तभीसे *धर्मचक-प्रवर्तनका आरम्म* हुआ। पासके गांवींमें पहत लोग उनका उपदेश चुनमेके लिये आने लगे । उनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने छगी। तबसे ४५ वर्षतक बुद्ध भगवा-तने धर्मचक चलाया । वह धर्म-चक कालकमस्ते भारतके वाहर भी चला। ठेड चीन, तिन्वत, मङ्गोलिया, जापान, मिश्रा, बादल, पेलेम्डास्न, लहुा, बहादेश, सुमाबा, जाना बादि देशोंमें दिन्दु-धर्मको यह यहो शासा फैल गयी। बुद्ध सगयानने धनेक मान्नणोंको, सचा बाह्मणयना क्या बस्तु हैं इसे बतलाकर अपने संप्रों राखिल किया । यहां नहीं, विदेक हजाम, अन्यय, गणिका आदि अवन और पाणी मिने जानेवाले मतुष्योंको रापि कियों हो कि विदेश कियों हो कि विदेश कियों हो तो विदेश रापि कियों के कियों हो तो विदेश रापि कियों हो तो विदेश रापि कियों हो तो विदेश रापिका किया हो तो विदेश कियों कियों कियों कियों कियों किया है नोच क्रिय आविका मेर उन्होंने नहीं माना।

विचारबन्द्र—गुरुजी, उन वेबारे यशोधरा और राहुलका क्या हुआ ?

गुदनी—क्या हुना! छुनो, खुनो, ऐसे महायुव्यके इत्यसे किसीकी हानि होती हो नहीं। यहोचिया और राहुक, किहें सोये हुए छोड़कर छुद्देश गये थे, उन्हें फिर उन्होंने आकर जगाया—सब्बो तरहसे जगाया। वे भी निह्यु-निश्चुणीके संबंधे शरीक हुए।

छड़के गौतमबुद्धके जीवनकी यह मनोहर बार्चा छुन बहुत प्रसन्न हुए । बार्ता छम्यी होनेसे आजके चर्मिएलपर्से रोजसे कुछ क्यादा समय छमा, परन्तु वह कहा गया यह न मालूम हुआ।

### [ 84 ]

## गौतमबुद्धका मुख्य उपदेश

गुर्दनी—चालको, गौतमबुद्धके उपदेशका सब सार उनके जीवनमें ही है, यह कहना वित्कृत यथार्य हैं। इसीलिये मैंने तुमदो उनके जीवनका यह:हाल विस्तारपूर्वक कहा। जो भी उनके उपदेशमेंसे कुछ चुने हुए सिद्धान्त, एकत्र किये हुए, तुम (१) इंसार दुःजहर है, वह बान छेना तो बहुत सरज है, किन्तु दुःजका निवास हूं ह निकालना और उसके निवास्णके उपाय सोख निकालका, इनमें बुद्धिकी सूक्ष्मता और परीपकार-इत्तिकी वाध्ययकता पड़ती हैं । खुद्ध समयानने सोचा कि इ:जके वाहरके द्रवचार द्रवर्थ हैं, वैद्यकर्म जिस्से निवास अर्थात् वीत कहते हैं, उसे खोज निकालना वाहिये और किर उसका उपाय करना चाहिये । रोगके निवास किये विता ओपिश करना नीम-एकीमी हैं । इस प्रकार संवास्त्रियी रोगके इस सहार्य, चिकित्सकने (धेयने) विचारका यह निवास किया कि सार्रे इंग्र जीवनकी सुरणामेंसे उस्त्यक होते हैं। मैं जीऊं, मैं जीऊं चारें तो हो, किसीको दुःख देकरा स्वीतं , यह जीवन स्वास्त्र परे दुःग्लंका मूळ है। इसिलिये अहस्ता अर्थात् आसमवादका रयाम परना चाहिये और जनात्मवाद कर्यात् आहमवादका रवायको अद्भूष करना साहिते, यह बुद अभवानने दूकरा विद्राग्य स्थित किया। विद्राग्य ने यह देवा या कि वह समय सोय जारमदाइका शाध्य केसर बहुत हो स्थार्थरामण हो यह है। इस मारत (जह ) के मोस्ट्री महुष्ण संवार्थ ससंवय वह करने हैं, दूषका ही नहीं किया ग्राम कामने कारण देवत, वह यह अपने भार हिल्ला मार्थनिय वृत्यांका प्रतिकृत्य हैंकर है यही अध्या विद्या करते थे कि मरनेने वह समारी वासमा हमार्थ नामार्थ मार्थ कराने हमात्र होनेने दुष्णा हू इस्तरी मार्थ सुच्छाने हुए होनेने दुस्तका नाम होनेने दुष्णा हू इस्तरी मार्थ सुच्छाने हुए होनेने दुस्तका नाम होनेने दुष्णा हू इस्तरी

विवास निश्चित्र किया।
(३) पुण्या और स्टब्समें उट्टब ब्रांवेबाई उपान्त (कर,
रह, गाय आदि हिन्दुरोंके स्वित्य श्राम करना) का बाय ब्रोमेरी
कुर्यानके और पुराईनाई साथ हुए हुए अग-सरण-व्याधि
क्षापि हुआंका मार हो जाता है—जिन दुखाँको उन्ह रिगा-सकुमारने एसनेने कांकर मार नोक्स मार्कुमिन श्रीकर है। व्या
भीर जिनका उनान हुँ हुंगेके किये उन्होंने ब्रांमिक्सन

किया था।

(४) ऐसी दुःबारहित स्विविका नाम निर्वाण है। स्विवेण भवति सुभः नाना। महाध्यके इन्हर्म सङ्ग्वा गौर राग-द्रोणनी नो दुषियां हैं, वनका मुक्त जाना ही निर्वाण शब्दका अर्थ है। निराको देहें हो था। हो, उसके वहं मिटानेशर स्वास्थ्यकी 'रोग वाती है।

ये चार सिद्धान्त ही 'चार आर्यस्त्य' हैं, अर्थात् वे सत्य सिज्ञानोंके स्वीकार करनेयोग्य हैं। दल निर्वाण-दशाके प्राप्त करनेका गौतमजुदने जो भाग जोज निकाला वह 'मध्यम प्रतिपदा' व्यवण 'व्यार्ग कष्टांग मार्ग' कहलाता हैं। गौतमजुदने अपने निजके अनुमवले यह देखा था ि जेसे ग्रोग-निजातले सरव दूर रहता है, वेसे अरूपना देहकएले भी दूर रहता है। बस्तुतः सरयका मार्ग दोनों छोरोंके वोचमें हैं, और इतकारण वह 'पश्चम प्रतिपदा' अर्थात् 'पीवका मार्ग' कहलाता है। यही बार्य सोगोंका मार्ग भी कहा

जाता है।

ब्राह्मण-धर्मके योगसूत्र ब्राह्म बनेक झच्चोंमें जिसे पंच यम' श्रहते हैं, और जैन-धर्ममें जिसे पद्धवत कहते हैं, उनसे बहुत इन्छ मिछते-झुकते बौद-धर्ममें पञ्चशीक हैं। वे पञ्चशीक निम्मलिकित प्रकारके हैं—

- (१) प्राणातिपात (प्रयात् हिसा) न करना ।
- (२) अदत्तादान (विना दी हुई वस्तु) न सेना अर्थात् धोरी न करनाः
  - (३) मृपाधाद (झूड) न बोलना।
    - (४) मद्यपान न करना ।
  - (५) ब्रह्मचर्य पालन करना ।

हीसे अन्द्रि प्रकार छाये हुए प्रकाशको छतमेंसे वर्षाका पानी गर्ही च सफता, इसी प्रकार विवेकसम्बद्ध समस्य विषय-पानगानीया कुछ सो असर नहीं पड सकता।

है निस्तुतो ! बुराई चरनेवाला इस लोकमें प्रधात्ता । करता है और पान्होक्सें भी प्रधात्ताप करता है, वह दोनों लोकोंसे पश्चात्ताप करता है। वह अपने गंदे कार्मोको देखकर पश्चात्ताप करता है और अत्यन्त कए पाता है।

सन्।चारी पुरुष इस लोकमें प्रसन्न रहता है और परलोकमें भी खुली रहता है। वह दोनों लोकोंका आनन्द लेता है। जब यह अपने कमोंकी खुद्धताको देखता है तो बड़ा प्रसन्न और सुस्नी होता है।

सरवधर्मका अनुयावी धर्मके बहुतसे खोकोंको तो करव नहीं करता, लेकिन वह काम,कोध और जहताको दूर कर सरवहान और मनको शान्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस लोक तथा परलोककी परवाह नहीं करता, निक्षय ही वह निश्वपदका सद्या आगी है।

हे भिक्षुत्रो, साबी लगन समरत्यके प्रथपर छे बाती हैं और प्रमादको मृत्युका मार्ग समकता वाहिये। वे, जिन्हें साबी चुन लगी है, कसी नहीं मरते हैं और जो प्रमादी हैं, वे मरे हुमाँके समान ही है।

को अग्रमादके मार्केस अग्रसर हैं और जिन्होंने उसके तत्वकी महिमाको समक्ष छिया है, वे सबी छथनमें नस्ट रहते हैं और प्राचीन अर्थ्य छोगोंके हामास्टरका सुक छाम करते हैं।

मङ्क्तीळी वस्तुआँके पीछे मत आयिषे और न विषय भौग के पीछे ही अन्ये वनिषे । जो अध्यमनी और विन्तासील है, उसे अपूर्व आकन्द मिलता है।

मन बहुत दूर भटकता रहता है, यह अकेला फिरता है, यह शरीररहित है और हृदयके अन्दर छिप बाता है। ऐसे मनको जो धशमें करवा है वह शैतान राजाके जालसे मुक हो जाता है।

यित् अञ्चलके विचार अस्थिर हैं, यदि वह सत्यवस्की नहीं समकता, यदि उसके मनकी शास्ति अंग हो गई है तो उसका शास कभी भी पूरा नहीं हो सकता।

सुमार्गमें लगा हुआ अन अनुरुपका जिस प्रकार भला करता है, उस प्रकार माता-पिता तथा कूसरे चन्तुवर्ग भी नहीं कर सकते।

अल्पयुद्धिके मूर्ख कोग खुद अपने वड़े कहुर शतु हैं, क्यों कि चे फड़वे फाउ उत्पन्न करनेवाले कारोंको करते हैं।

जो क्षान-सागरमें बुदकी कमाता है, वह स्थिरिकच होकर सुखपूर्वक रहता है, आध्योंके बताये हुए धर्म-डरवेशोपर खड-

नेसे मुनिको सदा परमानन्द मिळता है। जैसे ठोस चहानोंको प्रसर्द पथन हिळा नहीं देती, वैसे ही निन्दा और स्तुति युद्धिमानको विचित्तित नहीं कर सकती।

ये (सन्दुक्र) विपय-सोगकी तृतिको इन्छान्ते,वाह कुछ मी हो जाप, जायो काममें वह चले जाते हैं। यक्तवाह नहीं करते, चार सुलमें हो चाहे दु:सामें, जातो पुरुष न सो करते गर्थमें ही

भाने हैं और न विधाद ही करते हैं। मंसारमें ऐसे बहुत कम पुरुष है जो अवसागर पार कर गर्दन (पूर्ण प्रानो) पनुको द्यान करते हैं, अधिकांश स्त्रोग इस

शत्म (पूर्ण प्रामी) पन्नती प्राप्त करते हैं, अधिकांश स्त्रीग इर संसारसम्बद्धि फिनारे इचर उचर भटकते रहते हैं ।

लेकिन थे, जिन्होंने धर्मके रहस्वको समझ लिया है, उसफे

अनुसार चलते हैं। वे यमराजके दुस्तर राज्यको भी पार कर जाते हैं।

देवता मो उसके साथ स्पर्धा करते हैं, बिसकी इन्हियां बच्छे प्रकार सचे हुए घोड़ें की तरह उसके वशमें हैं, जो अभि-मानसे परे हैं और जो वासनाओंसे सुक है।

भोरिष्डोमें चाहे जङ्गळमें, समुद्रमें चाहे सूखी क्षमीनपर, जहां जहां मुक्त पुरुष निचाल करता है, वही स्थान मानन्-दायक हो जाता है।

जङ्गुरु सुक्षद वन बाते हैं, बहां सांसारिक महम्पाँको कुछ भी आमोद-प्रमोद नहीं मिलता, वहां निर्विकारी पुरुपको आनन्द मिलता है, क्योंकि उसे यादा सुक्षको तलाख नहीं है।

दूसरे मनुष्योंको जीतनेको वर्गका स्वयं करण विजय प्राप्त करना छोत्रस है। वेदाता, गन्यमं, शैतान, यदि वन्हें आक्रणको भी सहायता प्रिष्टे तो भी वे आत्मविजयी और संयमी पुरुषको विजयको पराजयमें नहीं बहक सकते।

यदि कोई पुरुष अङ्ग्रस्त्रमें निवास कर एक सौ वर्षतक शिव्रकी पूजा करता है और यदि वह केवर एक झणके लिये भी किसी स्थितिश्व महास्माको अभिवादन करता है तो उसका वह अभिवादन उस सौ वर्षकी पूजाकी अपेक्षा श्रोप्तर है।

जो वृद्ध पुरुयोंको सदा नसस्कार करवा है और उनका निरस्तर बाहर करता है, उसके चार पदार्यों, वर्धात् आयु, झुन्दरता, सुख और बढ़, को वृद्धि होती हैं। यदि मनुष्य किसी निर्दोष, सदाचारी और बेगुनाह पुरुवको सताता है तो उसका वह बुरा कमें छोटकर उसीको सताता है, कैसे प्रचएड पयनको तरक खूळ क्रेकनेसे खूळ के कनेयां छेके क्रपर पड़ती हैं।

कुछ श्रादमी बाचागमनके चक्करमें रहते हैं, पापी .नरकको जाते हैं, घ्रमांतमा स्वर्गको जाते हैं, जो सब खांसारिक इच्छाजोंसे मुक्त हैं, वे निर्वाणपदको प्राप्त करते हैं।

जो स्वयं श्रपना स्वामी हैं, उसका दूसरा कौन स्वामी यन सकता हैं! खुदीको अली प्रकार जीत लेनेसे मनुष्यको उस दुर्लम स्वामीके दर्शन हो सकते हैं।

बुरे तथा हानिकारक कर्म करने बड़े आसान हैं । जो शुम-कर्म सामदायक हैं, उनका करना मुश्किल हैं।'

मनुष्य स्वयं ही बुराईके बील बोता है और स्वयं ही उसका फळ भोगता है, मनुष्य खुद ही घुराईका त्याम करनेवाला है ओर स्वयं ही अपनी शुद्धि करनेवाला है। खाधुता और दुएता मनुष्यके अपने हाथमें हैं, कोई दूसरेको शुद्ध नहीं कर सकता।

को पहले विशेकपूरूप रहा हो और बाइमें विचारशील हो आय नो यह मैंगोंने मुक्त जाँदकी तरह जयत्को प्रकाशित करना है।

मगुष्यजन पाना दुर्लम है। मगुष्यका जीवन बुर्लम है। सन्ययमंत्रा सुनना दुर्लम है, बुदका जन्म तथा खुक्टब-पदकी प्रति पूर्लम है।

न निन्दा करना, न मारदा,घमेरे अनुसार शिनेन्द्रिय रहना,

म्हानेमें मिसाहारी होना, एकान्तमें बैठना, सोना और उद्य विचारोंका चिन्तन करना—यह बुद्धोंका उपदेश है।

धोनैके लिक्केंको वर्षा भी हो जाय हो भी तृष्णा शास्त नहीं होती। जो जानता है कि तृष्णाका मजा स्राणक है और दुखदायी हैं, बही दुख्सान हैं, उसे स्वर्गीय खुलांमें भी कोई सन्तोप महीं होता। जो शिष्य पूर्ण जायृत अवस्थामें हैं, यह सब तृष्णाभोके नाहा करनेमें आनन्य मानता हैं।

जिसमें सदृगुण और दुद्धि हैं, जो न्यायशील हैं, सत्यवक्ता हैं, और जो अपना कर्त्तन्य पालन करता हैं, ऐसा पुरुष विश्वका प्यारा होगा ।

मनुष्य फोधको प्रेमसे वश्रमें करै, बुराईको सलाईसे जीते, लोमीको उदारतासे वश्रमें करे, और बुटेको सलाईसे स्वाधीन करें।

सस्य बोछिये, क्रोधको न भाने दीजिये, यदि कोई थोड़ी परसुक्ते लिये/बाबना करेतो उसे देदीजिये, इन्हीं तोन सीड़ियोंसे आपको देवताओंका बाग प्राप्त हो सकता है।

ये धर्मात्मा पुरुप तो दूसरोंको हानि नहीं पहुंचाते हैं और जो सदा अपने शरीरको चशमें रखते हैं, वे विचाशी निर्धाण-पदको प्राप्त करते हैं, जहां पहुंचनेखे खब अकारके शोक-मोहकी निवृत्ति हो जाती है।

नो सदा जागृत रहते हैं, जो दिन-रात शध्ययममें लगे रहते हैं, और जो निर्वाणके लिये यहां करते हैं, उनको विषयवासनार समाप्त हो जायं भी। ग्रारिरिक कोषसे सावधान रहो, और अपने शरीरको क्याँ रखो! शरीरके होर्षोका त्याम करो और अपने शरीरसे सहग्रणी जीवन व्यतीत करो।

सामितक को थरे सावचान रही, अपनेको कार्क्से रखी। सामितक वोचोंको दूर करो, और सनसे शुद्ध जीवन व्यतीत करो।

जो जानी पुरुष इस प्रकार अपने मनको वंशमें रखता है, वहीं बढ़ा जितिन्त्रय, संयमी और यती पुरुष है।

जंसे सुनार सोने बान्हींके मैठको समय समयपर घोड़ा योड़ा करके हूर करता रहता है, बुद्धिमानको रखी प्रकार अपने हृद्यकी मठीनताको धीरे चीरे समय समयपर घोड़ा घोड़ा करके हुर करते रहना चाहिये।

कोहेसे जो जङ्ग उत्त्रज्ञ होता है, जब वह कोहेस्र चड़ता है, तब कोहेको बा जाता है, हसी प्रकार समय-मार्गका उळवन करनेवाळेका अपना काम हो उसको दुर्गित करता है।

अन्यास (नित्यप्रति साधना) न करना, यह साधनाका कळ्डू है, प्रकातका कळ्डू उसकी प्रयम्मत न करना है, शरिरका कळ्डू आळस्य है। और बौकीदारका कळ्डू असावधानी है।

कापाय वहा पहिननेवास्त्रीतें बहुतसे पाषिष्ठ और असंयमी होते हैं, इस प्रकारके पाषी पुरुष अपने पापकर्मसे नरकर्में साते हैं।

शरीरका संयम हितकारी है, वाणीका संयम मंगलकारी

है, विवारोंका संपम सुसकारी है,स्व क्लावॉम संबम करवाण कारी है। जो मिश्चु सब वस्तुवॉम संयम रखता है, वह सब प्रकारके दुःवांसे कूट काता है।

मिशु उसे कहते हैं को अपने बाय, पांच और वाष्पीको पक्षां रक्षता है, जो अली प्रकार क्षयमी है, जो स्थिरिक है और को पकांतरिया वारा सन्तोपी है।

को भिक्षु अपने सुख (वार्षा) को वसमें रखता 👢 को वृद्धिमचा तथा ग्रान्तिसे बोळता है, जो वर्म और उसके अर्थकी विक्रा देता है, उसके बचन मीठे होंगे हैं।

जो फांके सहसार चलता है, धर्ममें मानल प्रान्ता है, फांका मनन करता है, घांके असुसार चलता है, वह भिक्नु घांसे कमी नहीं हटेगा।

[ : 88 :]

मृत्युका राज्य

रमाकान्त-गुरुवा, वापने कर वौद करें विद्यास्त वराग्ये, उनमें 'वस्तुमान समिक और तुःबद्धप हैं" यह सिदान्त सबका भाषार हैं न ?

शुरुवी—दाँ, जीतमहुबड़े तीवन-वरियका दार को वैदे दुमसे बादा था, उसे देवते हुए सुस्तारा कथब वस्ति मतीत होता है। वे राजमहर्जीमेंसे बादर फिरने निकड़े थे, रास्तेमें बद सुद्धा, वह बड़ोन्द रोगी और सुद्धां, और उसके फीड़े दोवा हुमह स्वनं तथा हाहाकार, इनको उन्होंने देखा था। तसीसे उनके देयालु ह्वयपर 'जीवन' हाणिकः और दुःखक्त हैं' इस वातका यहा असर पड़ा था और इसका प्रतीकार दूं दे निकालनेके लिये ही थे बाहर निकल पड़े थे।

विचारसन्द्र -- छेकिन, गुरुबी, उन्होंने प्रतीकार तो हूं द नहीं निकाला।

गुरुती—हुँ ह तो निकाला—आयं आर्यकी तो गरीषणा की, लेकिन मैं तुम्हारे कहनेका आवार्य संस्थाता है। पुरुद्दारा कथन इस प्रकार है कि यदि स्ट्रंतु मिटा दो होती और रोग शान्त हो जाते तो सचमुक मला किया, यह कहा जाता। क्यों यह बात टीक है न ?

विवारचन्द्र---( कुछ हँसकर ) हां महाराज ।

गुरुकी — तो खुनी । गौतमजुरू स्तर किसा गौतमी नामकी कीका को धापसमें संवाद हुना उसे मैं कहता हूं। किसा गौतमी नामकी एक युवरी थी। उसके एक छुन्दर वाकक था। वह जून दाकक था। वह जून दाक था। वह जून वह गाव था। वह जून वह

.पर मेरे एक गुरु यौतमनुद हैं, उनके पास बा, तो वे कुछ बतलायेंगे।" किसा गौतमी बढ़ी ही आग्राके उल्लासमें उसी वरहसे उस वालकको छेकर गौतमबुद्धके पास गई और कहा— "मगवन्! जाप समर्थ हैं, मेरे वाळकको कुछ ओपधि दैकर जीवित कीजिये।" गीत मञ्जूदने कहा—"वहिन! इस वास्कको यहां सुला दे और मैं कहं चैसी कुछ शई से बा, तो तेरा बालक में जीवित कर हूंगा।" यह उत्तर सुन किया गौतमी प्रसन्न हुई और पहलेखे भी सचिक जाशासे ज्यों ही वह राई लेने द्दीड़ना चाहती थी त्यों हो प्रयचान बुद्धने उसे क्ष्म्याभर लड़ा रसकर कहा-- विद्वित, ऐसे महुलकार्यके किये शुभस्यानसे राई लाता चाहिये, इसलिये ऐसे बरसे राई लामी जिस धरमें कोई समान्ध्यारा कभी नमरा हो।" वह पुचती पुत्रके उस शवका निरह मी सहन न कर सकती थी, और मानो अभी पुत्र जीवित ही हैं, इस प्रकार उससे ब्रास्टिङ्ग करती, उसे दायमें क्षेकर गांवमें राई लेने-मुद्ध मयबानने कहा था वैसी राई क्रेने - गई । एक घटमें गई, वहां घरवालेने कहा-"वहिन, राई तो है, बाहे जितनी को, किन्तु त् कहती है वैसी नहीं, सि वर्से महीनामर हुआ जब एक जवान पुत्र मर गया है,इसकारण लाचार हूं।" किसा गौरागी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, इस प्रकार सेन्डों घर मदकी। किसी ठिकाने वाप तो किसी जगह मां, किसी अयह भाई तो किसी ठिकाने बहिन, कहीं पति तो कहीं क्यों, कहीं वालक तो कहीं छड़की, कहीं मित्र तो नहीं नीकर, इस प्रकार सहां सहां ओसती यी वहां कोई ल कोई तो

प्रसं हुना बतलाया ही गया । किला गौतमीन गौतमतुद्धके प्रस् आकर सब कथा कह सुनाया । गौतमतुद्धने इस अनु-भवका यह समस्य सिद्धान्त किला गौतमीको समम्माया कि स्त्रेश-सावक्योका मरणरहित कोई घर नहीं, जो जन्म लेगा वह अवस्य मरेगा, और पदार्थभान नारावान है—किसा गौतमी संसार छोड़ निक्षणों हो गई।

विचारचन्द्र—तो गुरुजी, स्तका अर्थ तो है यह कि मृत्युका कोई हलाज ही नहीं।

गुड़ती—है ही नहीं। जो वस्तु जैली है उसे वेली ही जानना बचार्य हान है। हकांश नाहे हो सके वा व हो सके, किन्तु वैद्यको पढ़के को जो वस्तुस्थित हो, उसका निर्णय करना वाहिये। गीतसंहुतने हसी वालका निर्णय किया। हुत. कहांगे कि मृत्युको इकांग वहीं, इस वातको कीन नहीं जानता? सभी जानति हैं, पर जानकर जीन कहांगे काहित हाति वेला उपवाह करनेपर ही ठीक ठीक जाना जाता है। गीतसहुतने वह बात पक निक्कित विद्यत्ति स्वया था, किन्तु बस्ति वह पवहार करनेपर ही ठीक ठीक जाना जाता है। गीतसहुतने वह बात पक निक्कित विद्यत्ति समा था, किन्तु बस्ति नहीं को तिम्मुद्धने हताना नहीं किया। उन्होंने मृत्युकी भोपिय भी कोज निकाली है, बीर बह यह है कि संसारमें एएणा—नियमगुष्णा—से ही रोग बहुता ही जीर मृत्युकी होती हैं, में जीज, किसीको हानि पहुँ बातर में बीर मुंच मोर्गर ऐसी दमारी मृत्युकी वसे न गीकर झनकरी उस्ति पद्धनि वहती है। इसकिये वसे न गीकर झनकरी उस्ति पद्धनि वहती है। इसकिये वसे न गीकर झनकरी उस्ति वस्ति।

से वह तृष्या ग्रान्त करती चाहिये, ज़िससे ससारच्छका भाषागमन छूटकर परत ग्रान्ति और छुच क्रिके! उस स्थाको शिवांच कहो, जैवस्य कहो वा मोझ च्हो, पक ही इत है।

#### 80 ]

### अविरोध

संबक्ती तैनवर्षः और बोह्यमंत्रें नाह्यल्यमंत्रें सिकडी-डाक्ती सनेक वार्त देवी ! सबके मन्त्रों वही हुना कि दीनों 'पकते हो वर्म हैं । शुरुवीने भी यह वरत 'बहुत वार बाते थी। तथापि इस सम्बन्धाँ गुप्रशिक्षे प्रश्न बारतेले डुळ विशेष वार्ते मालून होंगी, इस छहनको एक नियाणीन इस निकरको वर्षा विशे।

सुमंत — मुख्यों, आपने कहा वा कि जीनवारिक जहुसार सामका कोई कर्ता (ह्वार) नहीं, और सब कुछ अप्रोत्त्वार होता बहता है किन्तु पेता सिद्धान्त तो आपने वेदध्यके बह वर्षा मोंने भी जनताना था।

गुरुजी - ठीक । कन्तमोठी - और, महाराज, तथ और वेराम्यका उपदेश सी दल कमी हैं।

. पुरुती--है हो | कान्तिलाल-स्याहाद जैसा भी कुछ है न ! गुरुती-यह मी है।

विचारयन्त्र-अहिंसा रै

गुरुजी—इस प्रसङ्घी कुछ विस्तारपूर्वक उत्तर देनां उतित है। मूळ वेद-धर्ममें कितने ही यहों में पशुहिंसा होती थी और कितने ही खादे दूज घोके यह होते थे। जो पशुहिंखा होती थी वह भी बहुत स्थानोंसे घोरे घीरे जाती रही और पशुके बदछे ब्रीहि (एक प्रकारके अस ) का चलित्त विया जाने खगा, फिर मादेका गण यनाकर उसे होम करनेका रिवाज शुरू हो गया। हानी पुरुषेनि पशुहिसाका कुछ विस्त्राण अर्थ कर पहाँसी पशुहिसा विस्कृत हो निकाल डाली । उनके विचारा-पुसार हमारे हृदयका अहङ्कार ही पशुस्त है और इसे ईश्वरकों समर्पण कर उसके पछमें इसका बस्तिदांत कर देगा बाहिये। भागवत-धर्मने, जो वेद-धर्मकी शाका है, हिंसाटसक यहका बहुत ही निषेध किया है। श्री महमागवतमें नारव मुनि राजा प्राचीनवर्दिसे कहते हैं—"है प्रजापालक राजा! यहमें हुमने मिर्देगी हो हजारों पंगुओंको मारा है, जे तुस्हारी क्**रता बाद**ें करते हुए परलोकमें तस्हारी बाट देख रहे हैं। वे इतने फुपित हैं कि उयों ही तुम वहांसे परछोक्तमें जाओंगे, त्यों ही वे तुम्हें छोहेके शलोंसे काटनेको तैयार हो जार्यने।". इसमेंसे दो बातें सिद होती हैं। कोई कहे कि वेद-धर्ममें पशहिंसा होती ही न यी तो यह कहना असत्य है, और उसके साथ यह भी स्पष्ट है कि चेद-धर्मकी हो शाकाओं में पशुहिसा बन्द करनेका उप-देश बहुत प्रकारते हुआ है। इस बातमें कोई आश्चर्यभी नहीं।

हिन्दुप्रमिक तोना सम्प्रदाय—प्राह्मण, केन और वीद्ध—एक ही जातिमें एक ही प्रकारक जीवनमेंसे उत्पन्न हुए हैं, और एक ही महाबुदेको शासाप हैं।

विकारण अपुक विद्वान केवल एक ही धर्मका है। यह समय नहीं, किन्तु इससे यह न समयना बाहिये कि जन समय नहीं, किन्तु इससे यह न समयना बाहिये कि जन समय नहीं, किन्तु इससे यह न समयना बाहिये कि जन समय नहीं है। यह विद्वारण के किन्तु के समय नहीं है। यह है। यह वो जह समय के लिखान के लिखान के समय के

इस्तरे और ज्ञानुकाका माहणावि वाकालेंद्र वर्तमध्योतें देश काल वर्णामा व्यानिक त्यामनीतिक स्मार्थ पृहित्यति-को व्यामने दुवते इस इस्तरे कुकारचे अदिवासिक प्रद सत्त्रोता इस्तर्भ द्वारा विवाद किया है । साम ही ज्ञानकी ज्ञानसकी तथा संन्यासीके किये केन क्षांचे प्रदास पन प्रकारचे स्वस्माति-स्वार महिसानव पृत्वा क्षांचेनी हुन व्यानोत्त्री भाषा होई है । इस प्रकार ब्राह्मण शास्त्रके प्रत्योमिं न्याय-नीतिको ही प्रधा-तता देकर निष्काम यानी आसक्तिरित बुद्धिसे कर्त्तव्य कर्म करनेको मुख्य माना है। अतयब गृहस्थाश्रमीकै लिये न्याय और धर्म-पालनके निमित्त कहिंखा-विरोधी खुद्धादि कर्मोंको भी आध्ययकता पड्नेपर उन्होंने बुरा नहीं माना है। बास्तवर्मे सर्वसाधारणके लिये हानियोंकी सहायता विना कर्मके गृह तत्नोंका सुरूप मर्म सममना कठिन है। इसलिये गीताके एलोक विचाराये नीसे हिये जाते हैं।

> कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तचे कर्म प्रवक्ष्यामि बज्जात्वा मोक्यसेऽग्रुमात् ॥

. गीता य॰ ४ स्लो॰ १६

(अर्थ)— बस्तुतः कर्मा क्या है और अक्रमा क्या है, हसका विचार करनेमें विद्वाल भी वक्षा जाते हैं, इसलिये कर्मा क्या है यह मैं तुमको बताता है। इसके जाननेसे हुम दुःखोंसे छुट-कारा पा जानोंगे।

कर्मणो सपि बोद्धव्यं बोदव्यं च विकर्सणः । अकर्मणस्य बोदव्यं गद्दना कर्मणो गतिः ॥ गीता स ० ४ रहो० १७

(अर्थ) - कम्में भी जानमा चाहिये, विक्रम्में अर्थात् शास्त्र-विक्रत कर्म्म किसे कहते हैं यह भी जानना चाहिये, और अकर्म अर्थात् कर्मासे मुक्त कैसे वहा जाता है यह भी जानना चाहिये। कर्मोको गति अत्यन्त गहन गंभीर है।

रामनाथ-गुरुजी, आपने कहा था कि गौतमबुद्ध एक

महान् अवतारका पुरुष दूप थे, और तत्पक्षात् आपने उनके जीवन और उपहेशका जो चर्चन क्लिया वसी देखते दूप मी ऐसा ही क्षात होता है। तव छोकमें यह क्यों कहा जाता है कि दुदावतार तो अगवानने असुरोंको भ्रममें शालनेके लिये लिया था !

गुरुकी—अगवाल ऐसा क्यों न करेंगे । अगवाल धर्मकी रसाफे लिये अयतार छते हैं, किसीको सम्में बाक्नेके लिये गर्वी छैते । उनके उपहेशमें कितनी ही आसिको स्टब्स हुई हैं यह बात ठीक हैं, जैसे बेंद गुरुक हैं, ईश्वर नहीं, आतला नहीं, सब प्रान्य है, हस्वाहि । जो हन आतियामें पढ़े वनहीं आहला शाक्त प्राव्यान के सहस्त प्रकार, और वन्हें सम्में बातकी किस अगवान छुवावतार लिया, यह अगत लिया । किस्तु यह स्वय धार्त धौतमञ्जूद्वते शक्ते उपहेरकों न स्वयस्त्रवाकों पर ही जासू होनी हैं। चौत्रवर्ध तो एक ककारते वेदांश निकते हुए पद इर्शनोंस्स्त कांपरस्त्रवृत्विक सांध्य-रहोवको आक्षा है। खब तो वह है कि गौतमस्त्रवर्ध वेदांश निक्ता वह बत्तावार है कि श्रास्त्रवाकों क्या जनाना बाहिये और केसा बता वह कि गौतमस्त्रवर्ध वेदांश निक्ता वह बता वह है कि गौतमस्त्रवर्ध वेदांश निक्ता वह विता वह से तो स्वारा वह से सांध्यां के क्या जनाना बाहिये और केसा बता वाहिय कि सांध्यां के वह वाहिय वाहिय है कि गौतमस्त्रवर्ध वेदांश निक्ता वाहिय होती सी ठी—

कहा मयो तपं तीरण की मूँ। माठा गहि हरि मामहि सी मूँ। तुल्सी तिलक घरे का होने। दुरसारि पाय करे का होने। कहा मयो नियमायय गाँने। रागरेगके तत्सहि वर्षने।। कहा मयो षट दक्षन वाने। नरण मेद उपमेदहि साने। पस पद किस हिन्दी-साहित्यमें नहीं है ? वानेने भी सीतामें बेदके अधेपर संरपनी निन्हीं नहीं की ! इसके अतिरिक्त 'ईश्वर नहीं यह कमी नहीं कहा, किन्तु यह कहा है कि इरवरक अन्वेषणमें छुने हुए छोगोंको जो कर्सव्य कर्म करना उचित है वह वे नहीं केरते। इसकारण ही देश्वरके विषयकी चर्ची उन्होंने "निर्धाक बतलाई है। उनका कहना है कि एक मंतुष्यकी वाण लगा ही ती यह शिक्ष-बद्धके पास लॉकर उसे निकलेबॉता है बंशवा: पहिंछे यह विचार करने वैठेता है कि अच्छा हस विणिका सारनेवाला कीन है। यह वाण किस बीजका बना है, इत्यादि? इस प्रकार जगत् नित्य है वां वनित्य, इसका कत्ती है वा नहीं, हती कसा है, इत्यादि प्रश्नीपर धार्मिक जीवनेका आधार नहीं। अव विचार करनेपर हमें ये प्रश्न निर्धा कहीं मालूम हीते, किन्तु जब लीग अपने सक्षे कर्तकाकी मूळ जाते हैं और चिसे प्रेसोंके बाद-विवादमें पड़े बहते हैं, तय गीतमबुद्धते जैसा कहा या वैसा कोई कहें तो वर्ग चुराई है। यह तो सभी मानग कि तारोकी खोजमें भटकते हुए पेरीतळ हुआ आ जाता है, इसे अूल जाना ती बहुत हो बुरा है। इसके अनुसार जैन अमेम मा देखरके न माननेका ठीक तात्पर्य कर्मकी महिमा यतानेका है। हिसी प्रकार 'सव प्रात्म है', यह जो खुद अगवानसे कहा <sub>च्हु</sub>आ साम् वाता है उसका अर्थ-पाप-पुण्यकी, जवाबदारीके हुर करनेका नहीं, किन्तु संसारके मोह मण्ड करतेका है-Large करा करा ृहिन्दुधर्ममें स्वार्थी, और मुखेंके कारण परस्पर, साम्ध्रवाधिक द्वेपमाच हो जानेसे जैसे शिव, विष्णुकी निन्दाके प्रकरण आ गुरो हैं इसी तरह वौद्ध, जैन और ब्राह्मण-धर्मीमें परस्पर निन्दा-की वार्ते आ गई हैं। उचित दृष्टिंसे देखते हुए, ये वार्ते हमारे धमाँचानके सुन्दरं फल-पुष्प नहीं किन्तु उस उद्यानके विगाड़ने-वाले कांटे हैं। इसलिये इन वार्तोकी सर्वथा उपेक्षा करनी चाहिये। क्योंकि अज्ञानसे धर्मके प्रमुको न समक्रनेके कारण ही साम्प्रदायिक होष फैलकर हिन्दू-जाति इस समय सव प्रकारसे श्रीण हो रही है। यदि हम अपने धर्म-आर्यधर्म-के सच्चे तत्वोंको समऋने छम जायँ तो फिरसे प्राचीन सप्तयकी मांति यह हिन्दू जाति संसारमें शिरोमणि वन सकती है। किन्तु ऐसी योग्यता माप्त करनेके लिये उन बुरी रूढ़ियोंकी दासता, जिनका धर्म और न्यायसे कोई सम्बन्ध नहीं है, त्यागकर हिन्दुमात्रमें सब प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानकी वृद्धि करते हुए और परस्परका प्रेम चढ़ाते हुए हिन्दू जातीय संगठन वनातेकी आवश्यकता है। मौर मतुष्यमात्रमें भी इस पवित्र हिन्दू धर्मका ज्ञान फैलानेकी आचर्यकता है। प्रत्येक हिन्दू सन्तासका धर्म-प्रचार करनेका यह पवित्र कर्त्तव्य है, क्योंकि इस बानकपी असुतका दान करनेपर मन्द्रयमात्रकी मलाई हो सकती है, किन्तु यह काम तमी हो सकता है जब हम हिन्दू लोग अपने आपको इसके योग्य वना हैं। देशमें जितना शीव्र विद्या और धर्मका प्रचार होगा उतना ही शीब हम छोग योग्य वन सकेंगे।

ह्स पुस्तकके पड़नेसे, जिसमें साधारण बुद्धिके मनुष्यों और बालकोंके समक्षनेयोग्य ही धर्मके स्यूल स्यूल तत्व समकाये गये हैं, पता लगता है कि एक हमारा हो आयेवर्स ऐसा धर्म है को सर्वेद्या विज्ञानके सिद्धान्तीयर हो. आधार रखता है। हमारे प्राचीन ऋषियोंने धर्मकी स्वचाहंको अनुसव और तकैकी कतीटोसे जांचा है। कहांतक सनुष्यकी युद्धिकी पहुंच हो सकती है वहांतक हमारे अवतारों और महापुक्तीन आध्यानिक तत्वोंका अनेवण किया है।

वेद, उपनिषद्व, और आमङ्गमबद्गीता आदि अन्योंके पड़नेसे यही पता खनता है कि हमारे महापुरुवॉने अध्यातम सत्यको किस चरम सीमातक पहुंचा दिया है।

क्षम्य जितने जनार्य ईसाई और सुसक्तान आदि मत हैं, वे वो सहस्र वर्षों मीतरके ही बने हुए हैं, कुरान, बाहंबडमें ऐसी अनेक गाउँ वतलाई गई हैं जो तक और दुद्धिसे सिद्ध ही नहीं हो सकतों, जैसे उन मतोंमें पुनर्जेन्यको नहीं मानवा, जब एक बार मुख्य मर जाता है तो वह मल्यवक काम्में एड़ा रहता है, एक दिन प्रकथ होनेपर स्वय मुर्दे एक चार ही उटकर सुहाक सामने अपने गुमाशुम कर्मोंका कट भोगनेके लिये बड़े होंगे, हत्यादि ऐसी ऐसी अनेक वार्ते हैं। इन सब बातोंका वर्णाय हस पुस्तकमें नहीं किया गया है।



